# मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष में भारतीय संगीत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुशीलन

(इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी लिट् (सगीत) उपाधि हेतु प्रस्तुत) शोध प्रबन्ध

# प्रस्तुतकर्ता **डॉ. साहित्य कुमार नाहर**्

वरि० प्रवक्ता, सगीत एव प्रदर्शन कला विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

शोध निदेशिका (एडवाइज़र)

पूर्व अध्यक्षा, सगीत एव प्रदर्शनकला विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद



संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय सन् - 2000



O

### प्माण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि "मनोवैद्यानिक परिपेक्ष में भारतीय संगीत का सामाजिक रवं संस्कृतिक अनुशीलन" विषयक शोध पृबन्ध, डाँ० साहित्य कुमार नाहर, वरि० पृवन्ता, संगीत रवं पृदर्शन कला विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी. लिट धरंगीतः उपाधि हेतु मेरे निर्देशन में स्वयं लिखा है। पृस्तुत शोध पृबन्ध डी. लिट संबंधी अध्यादेशों के अन्तर्गत पृस्तुत की जा रही है, जिसकी सामग्री पूर्णतः मौलिक है।

अतः मैं संस्तुति करती हूँ कि इसे डी. लिट !संगीत! उपाधि हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही सर्वं परीक्षणार्थ प्रेष्टित किया जाये।

्रीता बनर्जी। दिनांक: ३१.१.२००० ।डॉं. गीता बनर्जी। शोध निर्देशिका ।एडवाईज़र। पूर्व अध्यक्ष, संगीत एवं पुदर्शन कला विभाग इलाहाबाद विश्व विद्यालय

इलाहाबाद ।

# विषया नुकृम गिका

पुष्क्यन i-Vआभार ज्ञापन -Vi-iXरागमाला चित्र विवरण -Vi-iX

अध्याय - पृथम

मनो विज्ञान : विषय एवं विकात

1 - 46

मनो विज्ञान अथै, शब्द ट्युत्पत्ति, परिभाषा भी अवधारणा, मनो विज्ञान का विकास, मनो-विज्ञान स्वं कला, मनो विज्ञान स्वं संगीत, मन स्वं संगीत, ध्यान, ध्यान की परिभाषा, ध्यान के प्रकार, कल्पना।

## अध्याय - दितीय

मनो विज्ञान : विक्षण के संदर्भित आवश्यक तत्व

47 - 110

विवरण-कारक, प्रतिभा सवं व्यक्तित्व, व्यक्तित्व परिभाषा सवं प्रकार, मनोवैद्यानिक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, सांगी तिक अनुकूलता परीक्षण, स्मृति सवं वित्मृति, त्मृति के खंड, त्मृति के प्रकार, वित्मृति सवं वित्मृति के कारण, वंशानुक्रम सवं वातावरण।

# अध्याय - तृतीय

भारतीय संगीतः ता रिवक उद्भव, विकास एवं आधारभूत तत्व

111 - 180

संगीत - पारिभाषिक व्याख्या, संगीत -आध्यात्मिक व्याख्या, वैदिक संस्कृत काव्य में संगीत तत्व, संगीत की उत्पत्ति, प्रादुर्भाव, विभिन्न आधार, संगीत !ध्विनि! की वैज्ञानिक अवधारणा, आधारभूत तत्व, नाद, श्रुति, स्वर, लय एवं ताल, संगीत एवं कला।

अध्याय - चतुर्थ

राग एवं इसके विविध स्वस्प

181 - 253

राग की परिभाषा, शब्द की ट्युत्पति, स्वरों के विभिन्न मानक, रागों का समय निर्धारण, रागों का वर्गीकरण, राग और रस, राग चित्रा भिट्यंजन, राग माला चित्रं कन, चित्रकला के अवयव, रंग और रस, रागमाला चित्रों का विवरण।

अध्याय - पंचम

भारतीय संगीत एवं लोक जीवनः सारकृतिक-सामा जिक स्वस्य 254 - 287

लोक जीवन शवं संगीत, लोक शब्द की ट्युत्पति,

लोक एवं लोक संगीत, लोक संगीत एवं लोक कला, संगीत एवं समाज, भारतीय संगीत -पृ शिक्षण एवं पृदर्शन, शैक्षणिक - घरानेदार एवं संस्थागत पृ शिक्षण ।

उपसंहार

288 - 297

संदर्भ ग्रन्थ सूची

298 - 305

#### पु । वकथन

पंच ललितकलाओं में सर्वपुमुख स्थानासीन भारतीय संगीत, सुष्टि के उद्भव काल से ही हमारे जैंग जीवन के एक अभिन्न अंग के रूप में अपने महत्व से हम लोगों को आप्लावित करता आ रहा है। हमारे देश में सगीत की सुदृद् गौरवशाली परंपरा रही है, जिसके अनुसार धर्म रवं अध्यात्म से जुड़ा होने के कारण संगीत को सभ्यता रवं संस्कृति का अभिम्न अंग माना जाता है। वैदिक काल से लेकर आज तक प्रायः इतिहास के प्रत्येक दौर में संगीत के सांस्कृतिक सान्निध्य एवं सामाजिक सामंजस्य के अनेकों उद्भरण हमें गुंथों में प्राप्त होते हैं। एक ओर तो धार्मिक अध्यात्म से जुड़ाव के कारण भिवत भावमय अंग से इसकी धार्मिकता का बोध होता है, जिसके अन्तर्गत यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि मनुष्य कीन कहे, स्वयं देवी-देवता वृंद संगीत से जुड़े रहे हैं तथा संगीत के गुणगान में वर्षी-वर्षी तक साधनारत रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संस्कृति एवं समाज के अभिन्न अंग होने के कारण संगीत की सामा जिक एवं सांस्कृतिक महत्ता भी वर्षों से हमारे देश के सारकृतिक विकास की कहानी कहती है। विदानों ने ठीक ही कहा है कि किसी भी देश के सारकृतिक विकास को देखना है तो

पृथमतः उस देश के संगीत का विहंगावलोकन करना चाहिये।

भारतीय संगीत, जिसमें नाद-ब्रह्म को ईश्वर का स्प कहा गया है, इसकी स्तुति करते मानव तो क्या, स्वयं ईश्वर भी नहीं थके हैं। विदानों के अनुसार संगीत का प्रभाव जड़-चेतन, सजीव-निजीव, पशु-पक्षी प्रायः सभी पर अनुभव किया जाता है। इतना ही नहीं प्रकृति से मानों पूरी तरह सामंजस्य ही संगीत पर आधारित है तथा प्रायः प्रत्येक गतिविधि संगीत से आबद्ध है।

संगीत के अन्तर्गत नाद, स्वर, लय, ताल, छंद अर्थात् स्वर एवं लय की गत्यात्मकता, सृष्टि की गत्यात्मकता के साथ आबद्ध है। स्वर-लय से विमुख होना ही अशुभ का संकेत देने लगता है। संगीत को कला के स्प में भी मान्यता दी गई है, जो अमूर्त ध्वनियों एवं अखंडित लय का समन्तित स्प है।

तंगीत कला को प्रारंभ ते ईवंदर आराधना, मोक्ष मार्ग प्राप्ति के साधन एवं साधना के विषय के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है, जहां मन-मित्तिष्क की निश्चितन्तता अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इतना ही नहीं तंगीत के अन्तर्गत साधना के साथ-साथ प्रदर्शन पक्ष एवं शिक्षण-पृशिक्षण की व्यवस्था के अनुषालन की भी पुरानी परंपरा है, जिस हेतु भिन्न-भिन्न अवयवों की महत्ता अपने आय में दृष्टिगोचर होती है, सर्वमान्य भी है। संगीत में परंपरागत परिवार का सदस्य होने के कारण, बाल्यकाल से ही पारिवारिक वातावरण में प्रातः से लेकर रात्रि तक संगीतमय माहौल, जिसके अन्तर्गत साधना, शिक्षण एवं प्रशिक्षण इत्यादि की विशेष्य व्यवस्था, से शैनः शैनः अवगत होता रहा हूँ। साथ ही गुरू-पिता, जो स्वयं संगीति होने के साथ-साथ कुशल अध्यापक भी थे, के सान्निध्य में रहते हुये संगीत कला के प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के विभिन्न अवस्थाओं की गतिविधि को बारीकी से देखते-सुनते रहने से उन्हें मनोवैद्यानिक परिपेक्ष में जांचने-परखने की दिशा में मन की उन्मुखता को सशक्त आधार मिला। शिक्षक ज्ञानार्जन के कुम में विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण प्रत्येक विषय वस्तु के मूल सिद्धांत एवं सूक्ष्म विश्वलेष्ण की अन्तर्वृष्टिट के सहारे संगीत विषय से संबंधित प्रायः पृत्येक पहलू को भी गहनता से देखने-परखने की ओर रुझान उत्पन्न हुआ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तंगीत शवं ल लित कला विभाग में अध्यापक के रूप में तेवारत होने के बाद इलाहाबाद शहर में निवास करते हुये एक और अध्यापन कार्य में विभिन्न प्रकार के अनुभवों ते ओत प्रोत होता रहा, साथ ही कई श्रेष्ठ विदानजनों शवं कलाकारों ते तमय-तमय पर उपलब्ध साथ संगत स्वं बातचीत के कुम में संगीत के भिन्न-भिन्न पहलु के बारे में प्राप्त उनके अनुभव ज्ञान जन्य जानका रियों ने भी व्यक्तिगत सांगी तिक स्वं वैज्ञानिक जिज्ञासु प्रवृति को अनुप्रेरण प्राप्त होने लगा कि संगीत के सामा जिक-सं त्कृतिक व्यवत्था एवं संगीतिक मूल तत्वों तथा अवयवों को मनो विज्ञान के कुछेक समतत्थ सिद्धांतों के संदर्भों में अध्ययन किया जाये।

इती तंदर्भ में मन में यह भी विवार उत्पन्न हुआ कि चूंकि कला का तंबंध भी मानव मन-मस्तिष्क ते है और कलाओं की अभि-व्यक्ति मानव मन की अन्तर्अनुभूतियों के प्रकटी करण के रूप में मानी जाती है, अतः मनो विज्ञान विषय, जिले भी मन और व्यवहार ते तंबंधित मानते हुये मन-मस्तिष्किय अवस्था ते निकटतम माना जाता है, के सहारे तंगीत विषय के मुख्य अवयवों का अध्ययन किया जाये तो एक विशेष्णानुभव के ताथ-ताथ ज्ञान के एक अलग पहलु ते ताक्षात्कार प्राप्त होने का सुअवसर प्राप्त होगा। अतः मनोवैज्ञानिक तिद्धांतों के परिपेक्ष में तंगीत के विभिन्न रूप एवं अवयव के विश्लेष्णात्मक अध्ययन का विचार मन में आया।

इस विषय वस्तु पर पृथमतः सन् 1990 में इलाहाबाद विषव-विद्यालय दारा "भारतीय शास्त्रीय संगीत रवं मनोवैज्ञा निक विश्लेषण" विषय पर डी. फिल की उपाधि प्राप्त की। उन्त शोध कार्य के दौरान ही यह अनुभव होने लगा था कि अभी उन्त विषय वस्तु से संबंधित कार्य में आगे भी काफी संभावनायें हैं, जिस पर आगे गहनता से कार्य करने की आवश्यकता है, साथ ही संगीत के ता त्विक अवयवों के अतिरिन्त संगीत के सामा जिक रवं सांस्कृतिक पहलु को भी मनोवैज्ञा निक परिपेक्ष में अध्ययन की आवश्यकता है। अतस्व उसी विषय वस्तु के सन्निकट उक्त अनुशीलन हेतु प्रस्तुत शोध कार्य के लिये मनो विचार उन्मुख हुआ। जो गुरूजनों की कृपा, ईश्वर के आशीर्वाद एवं शोध निदेशिका डॉ० गीता बनर्जी की स्नेहिल प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से मूर्तस्य को प्राप्त हुआ है।

प्रत्त शोध प्रबन्ध को पांच अध्यायों में विभक्त किया गया है, जिसके अन्तर्गत - मनो विज्ञान के विकास, मनो विज्ञान के संदर्भित तत्व, संगीत की उत्पत्ति, विकास, तात्विक साम्य, संगीत में राग गायन के विविध स्प तथा लोक जीवन व लोक संस्कृति के संदर्भित संगीत की ट्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर सम्यक् विचार किया गया है तथा अपने अध्ययन, अनुभव एवं विचारों को संदर्भित गुंथों के उद्भरणों से परिपृरित किया गया है। राग संबंधी अध्याय में राग-चित्रांकन के अन्तर्गत प्रस्तुत दस राग माला चित्र, जो शोध कार्य के निमित्त उद्भत किये गये हैं, उनकी तैयारी में कुछ तकनी की कारणों से रंग की उत्कृष्टता कुछ हल्की हो गई है। तथा पि उनके विवरण से रागों के संदर्भ में रंगों एवं आकृतियों के संयोजन की संगतता का भान तो मिल ही जाता है। शोध पुबन्ध में पुस्तुत साम ग्रियों की शुद्ध प्रस्तुति एवं प्रासंगिकता के हेतु भरपूर प्रयास किया गया है, तथा पि त्रुटि होना मानव कार्यों के स्वभाव के अन्तर्गत ही है। अतस्व क्षमा की आकांक्षा करते हुये यह अकिंचन प्रयास, ईशवर, मां सरस्वती, गुरूजनों एवं गुणीजनों को सादर समर्पित करता हूँ।

### आभार ज्ञापन

प्रतृत शोध-पुबन्ध को पूर्णता प्राप्त करने सर्व इस कार्य की परिणित में सर्वशिक्तमान परमिता परमेश्वर, और गुरूजनों की स्नेहिल कृषा तथा कई मित्रवर सर्व शुभा का क्षियों की शुभकामनायें प्रतिकालित हुई हैं, जिनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करना प्रथम दायित्व मानता हूँ।

प्रथमतः प्रातः स्मरणीय वीणा पुस्तक धारिणी में सरस्वती की असीम कृपा के प्रति अपने को नत मस्तक करता हूँ जिनकी शाशवत कृपा ही ज्ञानस्थी भंडार है। तत्पश्चाच संगीत मनीधी गुरूवर-धिता स्व. षं. प्रहलाद प्रसाद मिश्र "दासपिया" पूर्व निदेशक, संगीत संस्थान, पटना विश्व विद्यालय, पटना के श्रीचरणों में विनयपुष्प स्थी कृतज्ञता अर्थित करूँगा जिनकी छत्र छाया स्वं ज्ञान अर्बंबरण मेरे लिये धरोहर के स्था में है। वे आज हमारे बीच नहीं हैं तथापि उनका आशीध हमारे लिये सत्तव संबल का कार्य करती है।

इती श्रृंखला में गुरुतुल्य तंगीत मर्मन श्रदेय प्रो. रामाश्रय ज्ञा "रामरंग" भूतपूर्व प्रोकेतर रवं विभागाध्यक्ष, तंगीत रवं ललित कला विभाग, इलाहाबाद विश्वविधालय, इलाहाबाद के प्रति भी आभार पुकट करना चाहुंगा, जिन्होंने न केवल शोधकार्य में, अषितु तांगी तिक-तामा जिक ज्ञान के प्रायः पुत्येक अवस्था में मुझे कृयापूर्वक प्रोत्ताहन एवं मार्गदर्शन प्रदान किया है।

इस शोध कार्य की निर्देशिका परम आदरणीया अग्रजा डॉठ गीता बनर्जी, पूर्व अध्यक्ष, संगीत एवं ललित कला विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्रति भी हृदय से आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा, जिनके विद्यतापूर्ण कुशल निर्देशन में न केवल इस कार्य की परिणति हुई है वरन् जिनके सहयोगपूर्ण प्रेरणा, एवं मार्गदर्शन ने हमेशा उत्साहबर्दन किया है, अन्तःशक्ति प्रदान की है।

. संगीत एवं लित कला विभाग, इलाहाबाद विश्वविधालय, इलाहाबाद के पूर्व विभागाध्यक्ष सुष्ट सिद्ध संगीत विदान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के पृणेता श्रद्धेय प्रो. उदय शंकर कोचक जी के प्रति भी हृदय से कृतक्षता क्रापित करूंगा, जिन्होंने अपने विपुल ज्ञान भंडार एवं दीर्घ अनुभव से हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया और मार्गदर्शित भी।

शोध कार्य के तंबंध में तमय-तमय पर तथ्यों के तंकलन रवं तद-विचारों ते पे रित करने में नगर रवं देश के कई विदानों ते कृपापूर्वक तहयोग प्राप्त हुआ है जिनके प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा, इनमें कुछ प्रमुख हैं - प्रो. रमाचरण त्रिपाठी, प्रति कुलप ति इलाहाबाद विश्वविद्यालय रवं विभागाध्यक्ष, मनो विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, प्रो. जनक पाण्डे, निदेशक, पं. गो विन्द बल्लभ पंत सामा जिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद, प्रो. के. सी. गंगराडे, पूर्व प्रोफेसर, अध्यक्ष व डीन, प्रदर्शन कला संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, डॉ. के. एल. अमुवाल, पूर्व रीडर, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इत्यादि।

पृत्त शोध कार्य में राग माला चित्रों को उपलब्ध कराने एवं अध्ययन में सहयोग प्रदान करने के लिये इलाहाबाद संग्रहालय के श्री श्रीरंजन शुक्ला तथा चित्रों के छायांकन कार्य संपादन हेतु श्री हिमांशु तिवारी, फोटोग्राफी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के पृति भी आभार पुकट करना चाहुंगा।

शोध कार्य में तंगीत संबंधी ज्ञानात्मक जानकारी तथा अनुभव से अवगत कराने में जिन संगीत विदानों एवं श्रेष्ठ कलाकारजनों की स्नेहिल कृपा प्राप्त हुई है, उनके प्रति भी में हृदय से आभारी हूं। कुछ प्रमुख हैं – पद्यश्री पं. किशन महाराज, वाराणती, पद्यश्री प्रो. श्रीमती। एन. राजम, वाराणती, पं. राजन-साजन मिश्र, दिल्ली, प्रो. लालजी श्रीवास्तव, इलाहाबाद, डॉ. शंकर लाल मिश्र, जलंधर इत्यादि।

कि वि संगीत रवं प्रदर्शन कला विभाग, इलाहाबाद के अपने सभी सहयोगियों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिनके सहयोग ने हमारा उत्साहवर्द्धन किया है। अपनी जीवन संगिनी श्रीमती लता नाहर के पृति भी आभार पुकट करना चाहूंगा, जिन्होंने घरेलू दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ अपने अमूल्य सहयोग से मुझे उत्पेरित किया है।

अपने अनुज श्री संतोष नाहर, पृख्यात वाय लिन वादक एवं कार्यक्रम अधिशासी !संगीत! आकाशवाणी, इलाहाबाद, सुपुत्री कु. शिल्पी नाहर, सुपुत्र चि. शो भित नाहर एवं शिष्याओं कु. निशा पाठक, व कु. प्रमिति चौधरी के प्रति भी स्नेहिल आभार एवं धन्यवाद प्रकट करूंगा, जिनका सहयोग, इस शोध कार्य में, समय-समय पर मुझे प्राप्त हुआ है।

इस शोध पृष्ठन्थ के शुद्ध एवं व्यवस्थित टंकण के लिये युवा, कर्मठ व सुयोग्य टंकक श्री प्रमोद अग्रवाल के प्रति भी आभार प्रकट करूंगा, जिन्होंने हार्दिक रूचि लेकर यह कार्य पूर्ण किया है।

अन्त में, उन सभी सहयो गियों, गुरूजनों एवं विदानजनों के पृति हृदय से कृतज्ञता एवं आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिनके प्रत्यक्ष या अपृत्यक्ष सहयोग से इस कार्य को पूर्ण करने में मुझे प्रेरणा एवं दिशा मिली है। फलस्वस्य गुरूजनों एवं ईश्वर के श्रीचरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करते हुये अपना यह अकिंचन प्रयास शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर रहा हूं।

दिनांक: 31.01.2000.

द्वाहित्य कुमार नाहरा

# रागमाला चित्र विवरण

|   |           |              |                              | र्वेष्ट |
|---|-----------|--------------|------------------------------|---------|
| I | राग -     | हिंडोल -     | बी का नेर देली               |         |
|   |           |              | #17 वी शताब्दी।<br>उत्थाह    | 230     |
| 2 | राम -     | हिंडोल -     | डिकैनी ग्रैली                |         |
|   |           |              | । १८ वीं शताब्दी।<br>अन्यर्र | 231     |
| 3 | राग -     | दीपक -       | राजस्थान - बूंदी रैली        |         |
|   |           |              | ।।८ वीं जताब्दी।             | 234     |
| 4 | रा गिनी-  | मेरवी -      | बूंदी जैली                   |         |
|   | ।राग-मर   | व की रागिनी  | । । । वी शताब्दी।            | 237     |
| 5 | रप गिनी-  | भूगली -      | मुगल जैली                    | 240     |
|   | । राग मेध | । की रागिनी। | । १७ वीं शताब्दी।            |         |
| 6 | राग -     | मालकोश -     | राजस्थान हैली                |         |
|   |           |              | i 18 वीं जताब्दी i           | 243     |

|    |                        |                     | र्वेहरू |
|----|------------------------|---------------------|---------|
| 7  | रागिनी- मालश्री -      | बी का नेर दैली      |         |
|    | ≢राग श्री की रागिनी इ  | । ११ वीं शताब्दी।   | 245     |
| 8  | रागिनी - कुकुम -       | बीका नेर दैली       |         |
|    | । राग मालकोश की रागिनी | 🔢 १७ वीं भताब्दी ।  | 248     |
| 9  | रा गिनी - षटमंजरी -    | बीकानेर देली        |         |
|    | राग हिंडोल की रागिनी।  | ॥७ वीं भताब्दी।     | 251     |
| 10 | रागिनी-ललित -          | षी का नेर हैली      |         |
|    | ।राग हिंडोल की रागिनी। | । । ७ वीं जता ब्दी। | 254     |

# अध्याय प्रथम

### अध्याय - प्यम

# मनो विज्ञान - विषय एवं विकास

अखिल सृष्टि में ईश्वर दारा निर्मित यदि कोई सुट्यविस्थित तजीव रचना है तो वह है मानव। सृष्टि निर्माण के बाद मानव ने अपने आविर्भाव के पश्चाव धीरे-धीरे परिवेश से समझौता करते हुये अपने हर्द-गिर्द के समाज-संस्कृति से समन्वित होता हुआ क्रमानुगत विकास की ओर अग्रसर हुआ है। निश्चित ही यह अवस्था वर्धो-वर्धों के विकास का प्रतिष्टल है। वर्धों कि मनुष्य से परिवार, परिवार से समाज, समाज से नगर, राज्य तथा राष्ट्र का संयोजन होता है। मनुष्य किसी भी राष्ट्र या परिवार के लिये सबसे सशकत साधन माना जाता है, इते इकाई के स्थ में भी समझा जाता है। विदानों में रेसी मान्यता है कि कोई भी राष्ट्र या समाज, तंस्कृति या सम्यता तब तक उन्नित के पथ पर अग्रसर नहीं माना जा सकता, जब तक कि उसमें निहित पृत्येक मानव को अपने मानतिक विकास का भरपूर अवसर न मिल सके। विकास का यह वहनू मानव में

अन्तर्निहित विशिष्टता के अनुसार ही होना सबसे सार्थक माना जाना चाहिये। क्यों कि उन्हीं विशिष्टताओं के कारण उनकी अलग पहचान स्थापित होती है। यदि मनुष्य को अपने अन्तर्निहित विशिष्टताओं के अनुसार परिवेश में विकास का अवसर मिलता रहे तथा रुचि, लगन और परिश्रम के साथ यह प्रयास किया जाये तो वही निहित शक्तियां मनुष्य में विशिष्ट प्रतिभा के रूप में विकसित होती हैं और इसी के आधार पर राष्ट्र अथवा समाज की प्रमित भी निर्भर करती है।

मान सिक विकास के क्रम में मन, अन्तर्मन, वा रिवा रिक तामा जिक वातावरण के साथ-साथ विधिवत शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था की भी नितान्त आवश्यकता होती है। विदानों के अनुसार मानव एवं दूसरे अन्य प्राणियों में मूलभूत अन्तर ग्रही है कि मानव को अपने मान तिक विकास हेतु विधिवत शिक्षण-प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जब कि अन्य प्राणियों में यह विकास प्राकृतिक विकास के साथ ही गतिमान रहता है। मानव में सारे शिक्षण-प्रशिक्षण के साथ-साथ परिवार-समाज की मान तिक अवस्था तथा तत्संबंधी समन्वित योगदान का भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि मन-मित्तिक का महत्वपूर्ण योगदान है मानव के मान तिक विकास में, क्यों कि मन-मित्तिक समस्त शरीर एवं बाह्य किया-कलायों पर निवंत्रण जो रखता है। मन से संबंधित होने के कारण मनो विज्ञान का महत्व भी बढ़ जाता है तथा प्रायः मानव जीवन के हर पहलू को यह प्रभावित भी करता है, मानव जीवन की संभवतः प्रत्येक क्रिया से यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ भी समझा जाता है। अतस्व मनो विज्ञान की परिभाषा भव्द व्युत्पति स्वं मनो विज्ञान के बारे में विभिन्न विद्यानों के विचारों का उल्लेख करना पृथमतः आवश्यक हो जाता है।

# मनो विज्ञान : शब्द ट्युत्पति

मनो विज्ञान — "Psychology"— इाब्द यूनानी भाषा के Syche और 'Logos' इाब्दों के योग से बना है। "Psyche" का अर्थ आत्मा से है और "Logos" का संबंध ज्ञान से है। अतः 'Psychology मनो विज्ञान का शाब्दिक अर्थ बनता है आत्मा का ज्ञान या विज्ञान। वैसे भी मनो विज्ञान — शमन + विज्ञान। को मुख्यतः स्पष्ट करता है। मन अर्थात् आत्मा तथा इनके विभिन्न पृकार की क्रियाओं को वैज्ञानिक स्था से अध्ययन करते हुये ज्ञानान्वित करना। महान दार्शनिक अरस्तू मानवीय जीवन में आत्मा का महत्वपूर्ण स्थान मानते थे। यथि वे आत्मा और शरीर के संबंध में पूर्ण स्थ से व्याख्या नहीं कर पाये तथा पि यह व्याख्या दैत शरीर और मन के दैत के स्थ में चलता रहा। बाद के विद्यानों ने भी इस संबंध में व्याख्या करने का अप्रतिम पृयत्न किया। अन्ततः आत्मा शब्द को छोड़ दिया मया

# क्यों कि यह अत्यन्त अस्पष्ट ला प्रतीत होने लगा।

मनो विज्ञान का अर्थ मन का विज्ञान अर्थात् मन के अन्दर
की अन्तर्भृत प्रेरणा से उत्पन्न भावों का अध्ययन माना गया। क्यों कि
हम जो भी कार्य करते हैं, उसके लिये हमें पृथ्मतः आन्तरिक प्रेरणा
मिलती है और मन सबसे पहले कियाशील होता है। ग्रीक के महान
दार्शनिकों ने भी मनो विज्ञान को मन का विज्ञान " Science of
the Mind " कहा है।

वैसे मनो विज्ञान दर्शनशास्त्र की वह शाखा है, जिसमें मन और मस्तिष्क की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। 16 वीं शताब्दी तक मनो विज्ञान को आत्मा का विज्ञान ही कहा जाता था। बाद में वैज्ञा निकों श्री इसे मन का विज्ञान कहा जाने लगा।

मनो विद्वान को विद्वानों ने चेतना का विद्वान । Science of Conscious ness । भी कहा है। विकियम जेम्स ने " Briefer course in Psychology " में उल्लेख किया है कि "मनो विद्वान की तर्वोत्तम व रिभाषा चेतना की दशांओं के वर्णन और व्याख्या के स्थ में दी जा सकती है -

"The definition of Psychology may be given as the description and explanation of states of consciousness as such". 1

James Sully के Outlines of Psychology में मनो विज्ञान के विषय में लिखा है कि, "मैं इस प्राचीन धारणा को मानता हूं कि मनो विज्ञान ... आन्तरिक जगत् के विषयों से संबंधित होने के और स्वयं अपनी पद्धित अथवा यन्त्र अर्थात् अन्तर्दशन का प्रयोग करने के स्प में भौतिक अथवा प्राकृतिक विज्ञानों से पृथक् किया जाता है।"

"I abide by the old conception that psychology is distinctly markes off from physical or natural sciences as having to do with the phenomenon of the inner world and employing its own method or instrument namely introspection". 2

<sup>1</sup> Principles of Psychology, W.M. James, Mac millan, Vol. I, 1980.

<sup>2</sup> Outlines of Psychology, James Sully, p. 38.

इसी संदर्भ में यह कथन भी उल्लेखनीय है कि wilhelm wondt के अनुसार प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु बाह्य अनुभव के विषय के विरुद्ध मनो विज्ञान को इसकी जांच कराती है, जिसको हम आन्तरिक अनुभव कहते है।

"Psychology has to investigate that which we call internal experience i.e. our own sensation and feeling, our thought and volition in contradiction to the objects of external experience which form the subject matter of natural science."

मनो विकान के संबंध में प्रारंभ से भिन्त-भिन्न विदानों ने अपन-अपने दंग से परिभाषा दी है और जब कभी नई परिभाषा सामने आई, पुरानी परिभाषा की मान्यता कम होने लगी तथा उसमें कुछ कमी के परिदृश्य में कई बातें उभर कर सामने आने लगी। जैसे- आधुनिक

<sup>1</sup> Lectures on Human and Animal Psychology By Wilhelm Woudt, Translated by J.E. Creighton and E.B. Titchener, Allen & Unwin (1804). p. I.

मनो विज्ञान चेतन, जैसे किसी विशेष तत्व को न मानकर चेतन
पृक्तियाओं को मानता है। यह संदर्भ चेतना का विज्ञान के संदर्भ
में विशेष उल्लेखनीय है। चेतना शब्द का प्रयोग करने वाले विचारक
भी उसके अर्थ के विषय में एकमत नहीं है। चेतना शब्द में पशु तथा
मानव व्यवहार नहीं आ पाता। मनो विज्ञान अचेतन । ८०० ८०० ८०० ।
तथा अर्द्धचेतन या अवचेतन । ८०० ८०० ८०० । आ दि पृक्तियाओं का
भी अध्ययन करता है। चेतना का विज्ञान कहने से सब छूट जाते हैं।
केवल विज्ञान मात्र से यह स्पष्ट नहीं होता है कि मनो विज्ञान कैता
विज्ञान है, विधायक विज्ञान है या नियामक विज्ञान।

वैसे भी मनो विज्ञान को जब हम मन का विज्ञान कहते हैं तो यह बरबस प्रश्न उठता है कि यह शुद्ध विज्ञान है अथवा नहीं क्यों कि विज्ञान में तो सभी बातें किरिक्ट होती हैं।

Psychology is not a perfect Science.

विज्ञान में हर बीज़ का निश्चित शियमित होना तो आवश्यक है जबकि मनो विज्ञान में हर व्यक्ति की अलग-अलग बुद्धि, अलग-अलग मनोभाव होने के कारण वह अलग-अलग ढंग ते तोचने-विचारने का कार्य करता है। हर व्यक्ति की मानतिक टियति एक जैती नहीं होती। इतिस्थे तभी के व्यवहार भी भिन्न-भिन्न होते हैं। वस्तुत: विज्ञान का अर्थ है ती मित विश्वय का व्यवदियत अध्ययन।

जबिक मनो विज्ञान का अलग-अलग अर्थ दिये जाने के कारण इसे विकास-शील व गतिशील कहा जाता है। कालांतर में मनो विज्ञान विध्य का जिस दंग से विकास हुआ है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, विशेषकर शिक्षा-दी हा के देव में जिस प्रकार से इसकी महत्ता बढ़ी है, उससे इस विध्य की मूलभूत आवश्यकता दृष्टिटमोचर होता है।

मनो विज्ञान के संबंध में कुछ विद्यानों के विचारों का उल्लेख करना यहाँ समीचीन होगा -

जी. वुडवर्य के अनुसार -

मनो विज्ञान वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है।

<u>ई. वाटतन के अनुतार</u> -मनो विज्ञान व्यवहार का बुद्ध विज्ञान है।

<u>चार्ल्स ई. त्विधर</u> के दारा मृतियादित विविध्ट परिभाषा के अनुसार - मनो विज्ञान जीवन की विविध परि स्थितियों के पृति पृणि की पृति क्याओं का अध्ययन करता है। पृति - क्याओं या व्यवहार से तात्पर्य पृण्णी की सभी पृकार की पृति क्याओं, समायोजन, कार्यों तथा अनुभवों से है।

"Psychology deals with responses to any and every kind of situation that life presents. By responses or behaviour is meant all forms of processes, adjustments, activities and expressions of the organism."

# एक अन्य परिभाषा के अनुसार -

"मनो विज्ञान ट्यांवित के ट्यवहार का अध्ययन है जो वातावरण के तमायोजन ग्राप्त करने के परिणामस्वस्थ होता है।"

<sup>1</sup> Charles E. Skinner, Educational Psychology, p. 1.

जेम्स ड्रेवर के अनुसार -

"मनो विज्ञान वह भुद्ध विज्ञान है, जो मानव तथा पशु के उस व्यवहार का अध्ययन करता है, जो व्यवहार उस अन्तर्जगत के मनोभावों और विचारों की अभि-व्यक्ति करता है, जिसे हम मान सिक जगत् कहते हैं।"

इतना ही नहीं मनो विज्ञान की परिसीमा एवं विषय अर्थ के अनुशीलन के संदर्भ में हम महन अध्ययन की ओर उन्मुख होते हैं तब मनमितिष्क के प्रयोगात्मक परिणाम 'व्यवहार' का उल्लेख सर्वप्रथम
आता है। मनो विज्ञान के माध्यम से ही मानव का पशु के व्यवहार
का भी अध्ययन मनो विज्ञान की परिभाषा के अन्तर्गत अध्ययन का विषय बन जाता है।

वस्तुतः मनो विज्ञान मानव के व्यवहार का निरीक्षण करता
है। क्यों कि मानव का व्यवहार उसके मान सिक स्थिति स्वं
सामा जिक जीवन कर निर्मर करता है और व्यवहार अन्तर्जमत की
बाह्य अभिव्यक्ति मात्र है। मनो विज्ञान को जब हम "व्यवहार
का विज्ञान" कहते हैं तो इससे यह ता क्यं समझा जाता है कि
वह विद्या विज्ञान की विधिया, मूल्य तथा षहुँच मार्ग का प्रयोग
करती है। मनो विज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता हैं, अतस्व यह

मुद्ध विज्ञान तभी माना जा सकता है, जब व्यवहार का अर्थ स्पष्ट हो।

# जेम्स ड्रेवर के अनुसार -

"जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशुकी संपूर्ण प्रतिक्रिया ही ट्यवहार है।"

निष्कर्ष यह है कि मनो विज्ञान मानव के व्यवहार का निरीक्षण करता है और यह व्यवहार उसके मान तिक जगत पर निर्भर करता है। इस प्रकार मनो विज्ञान रक गुद्ध विज्ञान के रूप में मस्तिष्क का अध्ययन करता है और मस्तिष्क का अध्ययन मानव तथा पशु के व्यवहार समझने के लिये आवश्यक है।

तन् 1912 में वॉट्सन के तमकालीन मनोवैज्ञानिक मैकडुमल ने कहा है "जी वित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान" मनोविज्ञान है।

> "Psychology is the Positive Science of behaviour of a living thing."

<sup>।</sup> भारतीय तंगीत और मनो विज्ञान, डॉठ वतुधा कुलकर्गी, पू. 52.

अब जैसा कि मनो विज्ञान को व्यवहार का विज्ञान - "Science of Behaviowz" भी कहा गया है। इस संदर्भ में सुपृ सिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वादसन ने मनो विज्ञान की जो उचित परिभाषा दी है वह उल्लेखनीय है, क्यों कि उनके अनुसार इस आधार पर एक ऐसा मनो विज्ञान लिखना संभव है, जिसको व्यवहार के विज्ञान के स्थ में परिभाषित किया जाता है। इनके अनुसार -

"It is possible to write a Psychology, to define it is the Science of Behaviour."

वांदसन के अतिरिक्त अन्य विदानों ने भी मनो विज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा था। इसमें भी विज्ञान को लेकर काफी भाति रही। साथ ही व्यवहार के प्रति भी विदानों में अर्थ के संबंध में भावनायें संकृषित रहीं। क्यों कि व्यवहारवा दियों के विचारानुसार व्यवहार किसी उत्सेजना । ऽिंभ्राधिश्व के प्रति अनुक्रिया । Response । है। वास्तव में व्यवहार में आन्तरिक प्रक्रियायें । पिर्वापिश्व किर्णाट्डिंश भी शामिल होना आवश्यक माना जाना चा हिये।

विदानों ने मनो विद्यान को मानव प्रकृति का अध्ययन भी

<sup>1</sup> Behaviour - An Introduction to Comperative Psychology, Watson, J.B., p. 121.

कहा गया है। समकालीन मनोवैज्ञानिक एड विन जी. बो रिंग के अनुसार -

मनो विज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है।
"Psychology is the study of Human Nature."

किन्तु इसमें यह किनाई सामने आई कि मानव-मानव की प्रकृति में व्यापक अन्तर सामने उभर कर के आता है कि मानव प्रकृति क्या है। इस संदर्भ में विलियम मेक्ड्रमल की यह परिभाषा भी उल्लेखनीय है -

> "Psychology is the Positive Science of the behaviour of living things."

इस परिभाषा की सीमा रही कि इसमें सभी जी वित प्राणियों के ट्यवहार को शामिल किया गया जबकि वास्तव में मनो विज्ञान केवल विकतित प्राणियों के ट्यवहार का अध्ययन करता है।

व्यवहार के इस प्रसंग में वुडवर्य की परिभाषा को पुनः उद्भृत

<sup>1</sup> Psychological Psychology - W. Mcdougall, p. 133.

करना प्रासंगिक होगा कि मनो विज्ञान परिवेश विशेष के तंबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है, जबकि क्रियाओं के स्थान पर अनुभव तथा व्यवहार अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है -

> "Psychology is the science of the activities of the Individual in relation to his environment."

जहाँ तक व्यवहार का पूरन है, यह वैज्ञानिक जांच से संबंधित है, जिसमें व्यवहार के दृष्टिकोण से वह सब भी ज्ञामिल है। क्यों कि मनो विज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है –

"Psychology is the Positive Science of Behaviour."

# 'मन' ! Munn! की व्याख्यानुसार -

"Psychology, today concern itself with the scientific investigations of behaviour including, from the stand point of behaviour, much of what earlier psychologists dealt with a experience."1

मनो विज्ञान के तंबंध में अन्य विद्वानों ने भी इस प्रकार परिभाषा दी है -

"मनो विज्ञान एक विज्ञान है। वह वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। वह तथ्यों का अध्ययन करता है। उसके निर्णय तथ्यात्मक होते हैं। वह व्यक्ति को, कियाओं से संबंधित तथ्यों का निष्पक्ष अव-लोकन, संग्रह, वर्गीकरण, तुलना तथा सामान्यी करण करता है"।<sup>2</sup>

मान तिक अनुभवीं तथा उनकी व्यंगक बेष्टाओं, क्रियाओं अर्थात् व्यवहार के स्वस्थात्मक विज्ञान को मनो विज्ञान कहते हैं।

"मनुष्य के मन के अनुभवों या व्यापारों का उतके व्यवहारों द्वारा वैज्ञानिक रीति ते विवेचन करने बाते शास्त्र या विधा को मनो विज्ञान कहते है"।

<sup>1</sup> Psychology: The Fundamentals of Human Adjustment, Munn, N.L., p. 23.

<sup>2</sup> तामान्य मनो विज्ञान की स्थरेखा - डॉ. रामनाथ शर्मा, पृ. 30.

तात्पर्य यह है कि मनो विज्ञान मन की अवधारणा में
मान तिक चेतन, अचेतन तथा अवचेतन सभी प्रकार की क्रियाओं का
विवेचन करता है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि मनमित्तिष्क किन-किन परितिथितियों में क्या-क्या व्यवहार करता है
और ऐसा व्यवहार क्यों करता है, तथा उनमें किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है। वस्तुतः यह धारणा हमारी मान तिक क्रियाओं प्रेम, देख, चिन्ता, भय, जिज्ञासा आदि का विश्लेखण करता है
और हमारी शारी रिक चेष्टाओं - गाना, बजाना, नाचना, खाना, सोना इत्यदि का भी अध्ययन करता है। वह उद्योग, व्यापार, नौकरियां, मान तिक रोग, असामान्य व्यवहार, साहित्य, कला सभी का अध्ययन करता है, उनके विषय में सामान्य तिद्धान्त निकासता है, तथा सूक्ष्म निष्कर्ष पर भी पहुंचता है।

मनो विज्ञान के तंबंध में भारतीय तथा पाउचात्य विदानों की विभिन्न अवधारणायें सवं परिभाषा के विभिन्न पहलु पर विचार करने के बाद यह तो त्पब्ट हो जाता है कि मनो विज्ञान विषय मन, चेतना, व्यवहार, मानव प्रकृति, मानव की मनः त्थिति तथा वातावरण सवं प्रकृति के ताथ सामंजस्य के दौरान विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन करता है और भारतीय संगीत के परिपेध में इसका अध्ययन तब और भी आवश्यक हो जाता है जब हम पाते हैं कि हमारा भारतीय संगीत भी सुष्टि के साथ आविभी वित

होकर हमारे मन-परिवेश-समाज-धर्म-संस्कृति इत्यादि से सीधे जुड़ा हुआ है।

विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं का यदि तारांश निकाला जाये तो निम्न तीन परिभाषा या विवरण मनो विज्ञान के तंदर्भ में विश्लेख उल्लेखनीय हो जाता है -

"Psychology is the Science of Mind, Science of Consciousness, Science of behaviour and Science of human nature."

"Psychology is defined as the Science of mental activity of organism with the idea that mental activity is virtually the same as behaviour or as adjustment to the environment."

"Psychology plays an important role with the adjustment of an organism to its environment." मनो विज्ञान के तंबंध में उद्भव ते लेकर विभिन्न परिभाषाओं के अध्ययन ते इस विषय के पृति एक सम्यक् विचार तो बनता ही है कि मन-मित्तषक-व्यवहार समाज-संस्कृति ते जुड़ा यह विषय हमारे कियाशील तत्व को किस प्रकार प्रभावित करते हैं तथा हमारे पृति-विन की विभिन्न क्याओं के साथ आबद्ध हैं।

## मनो विज्ञान का विकास

तामा जिक रवं तां त्कृतिक विकास का क्रम संभवतः मनो विज्ञान के विकास का मुख्य आधार त्तम्भ माना जा सकता है, क्यों कि यह विषय मानव मन-मत्तिष्क से सीधा संबंध रखता है तथा मानव के व्यवहार पर पूर्णतः आधारित है। मनो विज्ञान के विकास क्रम पर एक दृष्टियात करना यहां प्रासंगिक ही होगा, जिस क्रम में सर्वपृथम सुष्र तिद्ध मनोवैज्ञानिक इसाकोन एवं मैक्स । Issacon and Max !! द्वारा रेतिहा तिक दृष्टिकोण मुख्य आधार के स्प में विशेष उल्लेखनीय है, जिसके अनुसार मनो विज्ञान की विकास का आधार चार विभिन्न धारार हैं, जो इस प्रकार हैं -

<sup>1</sup> Psychology, The Science of Behaviour, Issacon and Max Hutt. 1971.

- ।. दर्शन शास्त्र
- 2. टैहिकी
- 3. शय निक अध्ययन
- 4. मान सिक परी क्षण

इनका संधिप्त विवरण इस प्रकार है -

1. दर्शन शास्त्र ! Philosophy ! -

विश्व में सबसे पृथम अवधारणा, मनो विज्ञान के संबंध में महान दार्शनिकों ने ही दी है, जिनमें प्लेटो, अरस्तु तथा अन्य यूनानी दार्शनिक और हिन्दू, बौद्ध तथा कनफू सियस सम्प्रदाय के ची नियों ने मनो विज्ञान संबंधी विचारधारायें सामने रखीं।

बाद में मनो विज्ञान को दर्शन शास्त्र ते अलग विषय के स्थ में स्थापित करने का अय अमरी का के विलियम जेम्स 11842-19101 को जाता है जिन्होंने "मनो विज्ञान के तिद्धान्त" ! Principles के Psychology ! नामक पुस्तक विज्ञव को प्रदान की, जो मनो विज्ञान की आधारभूत पुस्तक मानी जाती है।

2. Elect I Physiology 1 -

दैहिकी का विकास आधुनिक भनो विज्ञान के विकास का

आधार है। दैहिक विज्ञान में मिरितष्क, इसके संवेगात्मक संस्थान तथा व्यवहार के शरीरीय आधार का अध्ययन किया है। इस पूकार के अध्ययन ने व्यवहार के विज्ञान का विकास किया है, जिसे हम मनो विज्ञान कहते हैं।

इत तंबंध में निम्न मनोवैज्ञा निकों के कारों का उल्लेख
महत्वपूर्ण है। पवलव । वि०७० । १६५०-१९३६। के ज्ञारी रीय प्रयोगों
ने अतीखने की पृक्रिया के विकास को समझने में सहायता पहुँचाई।
हरमान वोन हेल्महोल्द्ज । अध्याय ४०० अधीक किर्ण । १८१०-१३ । १८१०-१३ । १८१०-१३ विकास के अरे कान पर तथा रंग पृत्यक्षी करण
पर किये, वे मानव पृत्यक्षी करण को समझने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुवे हैं।

इतना ही नहीं विलहेम वुन्ट ! Wilhelm Wundt 1832-1920!
ने तबते प्रथम एक मनो विज्ञान प्रयोगशाला तथा पित की तथा
पायो गिक मनो विज्ञान की शाखा को जन्म दिया। एक अन्य
दैहिकी विद्रोहका केचनर ! टिटिटिएटर 1831-1887! ने भी मनो विज्ञान
के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

3. शय निक अध्ययन I Clinical studies I -

इस प्रकार के अध्ययन ने मान तिक रो नियों के उपचार की

विधियों को खोज करने के सिल सिले में एक स्वतंत्र विध्य के रूप में मनो विज्ञान के विकास में भरपूर सहयोग किया है। फ़ायड ! िर्ध्य ! महोदय ने मान सिक रो गियों के उपचार एवं व्यक्तित्व के संबंध में नये सिद्धांत का विकास किया है जिन्हें मनो विश्लेषण ! १९४८० - स्विध्य डांड ! कहा गया है, जिसने मनो विज्ञान-व्यवहार के विज्ञान को नई दिशा प्रदान की है।

# 4. मानितिक वरीक्षण | Mental Testing | -

मनो विज्ञान के शितहा तिक आधार स्तंभ की चौथी जिला फ़ांत ते प्राप्त होती है। फ़ांत के विख्यात विद्वान श्लफ़ेड बिने । १९१७ हैं १९८८ हैं १९८८ १८५७ न १९११ में स्क मानकी कृत विधि मान तिक परीक्ष्म बिकतित की। यह श्रूक परीक्ष्म आन्दोलन का आएंभ था जो तंपूर्ण तंतार में धीरे-धीरे प्रचारित होता गया। इस आन्दोलन ने बुद्धि तथा मान तिक योग्यताओं तदृश मनो विज्ञान के प्रत्ययों के विकात में काकी योगदान प्रदान किया।

मनो विद्यान विषय ते तंदिभित उषर्युक्त चार आधार स्तंभों ने जित ढंग ते अपने विकास कृम के साथ-ताथ मनो विद्यान के विकास को आधार प्रदान किया है, यह संभवतः उसी का प्रतिकत है कि आज अखिल विश्व में मनो विद्यान विषय की महत्ता स्थापित हो चुकी है और भारतीय संगीत विद्येष्य के प्रायः प्रत्येक पहलु को मनो विज्ञान न केवल प्रभावित करता है, बल्कि यह कहना समीचीन ही होगा कि संगीत के हर पहलु में मनो विज्ञान मानो एक सहभागी के रूप में शामिल भी है।

## मनो विज्ञान रवं कला

जैता कि मनो विज्ञान की परिभाषा से उभरकर यह तथ्य आया है
कि मनो विज्ञान वह विज्ञान है जो मन की चेतना और अचेतन कियाओं
का निरीक्षण करके अपरोक्ष अनुभूति द्वारा मनुष्य की बाह्य कियाओं
का अध्ययन करता है। वैसे तो यह स्थाबित तथ्य है कि मनो विज्ञान का संबंध जीवन के प्रायः प्रत्येक पहलु से है तथा पि मनो विज्ञान का संबंध कता और विशेषकर संगीत से बहुत निकट का माना जाता है।
विद्वानों ने भी कहा है कि जिन शास्त्रों और कलाओं के साथ मनो विज्ञान का संबंध है, उसमें से एक प्रमुख संगीत कला है।

प्रमतः यदि कला ते तंबंध पर हम दृष्टिपात करें तो यह पाते हैं कि चूंकि कला का तीधा तंबंध मन ते है, हृदय ही कला का उद्गम स्थल है और मनो विज्ञान हृदय एवं मन की विभिन्न कियाओं का अध्ययन करता है। इतना ही नहीं यह मनुष्य की अन्तर्निहित भावनाओं एवं व्यवहार के परिषेक्ष में मानतिक क़ियाओं का अध्ययन करता है। कला भी कन की आन्तरिक भावनाओं का उदगार होने के कारण मनुष्य की मनः स्थिति एवं मस्तिष्क से संबंधित है।

वस्तुतः कला के संदर्भ में मनो विज्ञान में ऐसी मान्यता है
कि प्रतीक विधान के दारा मुजनता का आविभाव होता है तथा
कलाकार या मुजनशीन व्यक्ति अपने चेतन और अचेतन मन तथा विषय
प्रधान चित्त में एक स्थापित करता है। यही सामंजस्य कला के स्था
में मुखरित होता है और मनः स्थिति को प्रदर्शित करता है। वैसे
विद्वानों का यह भी मत है कि ललित कलाओं की जैसी व्याख्या
संगीत-साहित्य में हुई है वैसी मनो विज्ञान में नहीं। तथापि मानव
व्यवहार के विश्लेष्ण के संबंध में मनो विज्ञान एवं कला एवं विशेषकर
ललित कला के संबंधों को स्थापित करने के अनेक आधार प्राप्त होते
हैं।

कला की उत्पत्ति के संदर्भ में जित प्रकार मन महितायक संबंधित है, उत्तका आधार प्रतीक है, जो अबेतन मन की दोनों अवस्थाओं, व्यक्तिगत अबेतन मन और सामूहिक अबेतन मन, से संबंधित है।

मनोवैद्या निक लेविट के अनुतार -

"Art, he tells us, is a substitute gratification and as such is an illusion in contrast to reality unlike most illusions. However, art is almost always harmless and beneficient for the reasons that it doesn't seek to be anything but an illusion ... one of its chief function is to serve as Neurotic. It shares the characteristics dream, whose element of distortion of rude calls a sort of inner dishonesty. As for the artist, he is vertually in the same category with neurotic."

#### - (Readings in Psychoanalytic Psychology)

वस्तुतः कला और मनो विज्ञान का जब भी सामंजस्य स्थापित करने की बात होती है तब कला की कल्पना और मनो विज्ञान की कल्पना को समभाव में स्थापित किया जाता है। क्यों कि कला में कलाकार की कल्पना का अनन्य महत्व है। कल्पना का ही आधार बनाकर कलाकार, अपने कल्पना जाल की उड़ान के बाद पुनः यथार्थ में लौट आता है। कृायड के अनुसार —

कलाकार असामान्य ट्यक्ति के समान है, असामान्य ट्यक्ति नहीं, क्यों कि कलाकार अपने कल्पना जाल से, जिसे वह स्वयं बनता है, पुनः यथार्थ में लौट आता है।

"The Artist is not like neurotic in that he knows how to find a way back from the world of imagination and once move get a firm foot hold in reality."

यूं कि लित कला में भी प्रमुख तत्वों की रचना के संबंध में कल्पना से ही तीथा तंबंध माना जाता है जो कलाकार की सृजनशक्ति है, जिसे अंग्रेजी में इमेजीनेशन ! Ішерісті कहते है।

चूंकि जीव वैज्ञानिकों और शरीर शाहित्रयों ने भी कल्पना को महितष्क से ही संबद्ध माना है। कल्पना, मानसिक अनुभूतियों की वह सर्वोप रि सतह है, जो रेन्द्रिय अनुभूति, मानसिक बिम्ब, हमृति और मनो विभूम की अनेक निम्नवर्तिनी सतहों पर निभंद रहती है। अतः महितष्क की क्रिया से संबद्ध होने के कारण कल्पना का अनिवार्य संबंध मानव महितष्क से होता है, जहां से सारी क्रियाओं का संगलन होता है।

इन्हीं कल्वना श्वं मुजनशीलता के आधार पर मनो विज्ञान

और कला का आपसी संबंध स्थापित किया जाता है तथा संगीत, कला खं ललित कला का प्रमुख अंग होने के कारण संगीत के संदर्भ में अनेकों तत्व हैं, जो मनो विज्ञान के सिद्धांतों से पूरी तरह आच्छा दित हैं।

## मनो विज्ञान एवं संगीत

तंगीत रेही लित कला है, जो अपने तूदम अवयवों के माध्यम ते पांचों लित कलाओं में तर्वश्रष्ठ स्थान रखता है। वास्तव में जितनी भी कलायें हैं सबके दारा अलौ किक आनन्द की सुष्टि होती है। रसानुभूति हर एक लित कला का जुण है। संगीत को भी लित कला मानते हुये इते मन को शान्ति देने वाली, आनन्द एवं प्रेरणा प्रदान करने वाली उच्च को दि की कला की संज्ञा दी गई है। यह जीवन की प्राणदायिनी गंगा है, ईश्वर का ताक्षात्कार कराने वाली ब्रह्म सहोदर है। संगीत एक ईश्वरीय देन है। किसी विदान ने कहा भी है -

"Music is a beautiful and precious gift of God."

संगीत की अभिव्य जिल का माध्यम स्वर व लय है, जिनका कोई

सांसारिक वस्तु से किसी प्रकार का भौतिक संबंध नहीं है। यह मुख्यतः नाद के स्थ में व्यक्त होता है जिसे "नाद-ब्रह्म" भी कहा जाता है। यह ईश्वर का स्थ माना जाता है।

संगीत के संबंध में यह धारणा, सृष्टि के आ विभाव के समय से ही है। विदानों में ऐसी मान्यता है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्म जी ने प्रथमतः सर्वोत्तम आनन्दानुभूति प्रदान कराने वाले नाद ब्रह्म की रचना की, तब जाकर सृष्टि की रचना आरंभ की। उसी समय से सृष्टि के विकास के साथ-साथ संगीत का भी क्रमानुगत विकास

हुआ है तथा यह तमाज के ताथ-ताथ तंत्कृति के अभिन्न अंग के स्थ में मानव के विकास गित का साधी बना हुआ है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक सामा जिक विकास का अंग संगीत ने मानव के हर पहलू को प्रभावित किया है। मानव के अन्तर्मन में पृस्कृतित मनोभावों को व्यवहारगत पृस्कृतिकरण के संदर्भ में संगीत के विभिन्न अवयवों ने रेतिहासिक रवं सांत्कृतिक विकास की रक लम्बी कड़ी तृजित की है। मन-मित्तिक से जुड़े होने के कारण इतका संबंध मनो विज्ञान से त्वतः तथा पित होता है। क्यों कि मनो विज्ञान वह विज्ञान है जो मन की बेतना और अचेतन कियाओं का निरीक्षण करके अपरोध अनुभूति द्वारा मनुष्य की बाह्य क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनो विज्ञान की सहायला से जब हम संगीत का अध्ययन करते हैं सो मनो विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण पहलू सामने उभर कर आते हैं हो मानवीय व्यवहार के पहलू से सीधे संबद्ध हैं। वे है -

- ।. ज्ञानात्मक पहलु,
- 2. क्यिं त्मक पहल, एवं
- 3. भावनात्मक पहलु।

इन पहलुओं पर विश्वद अध्ययन करने के पूर्व ही यह तथ्य परिलक्षित होता है कि जहाँ तक संगीत का संबंध है ज्ञान, क्रिया त्मक प्रदर्शन तथा भावना त्मक अभिव्यक्ति के तीनों ही अपने आप में निकटतम स्प में गुंध हुये हैं। ज्ञान का होना इस विश्वय में परमा-वश्यक है। ज्ञान, तालीम, अभ्यास, लगन व परिश्रम के दारा अर्जित किया जा सकता है। यह विधा मुणवता को भी ध्यान में रखता है। ज्ञान यदि है तो निःसन्देह व्यक्ति के स्तर के माप-वंड को स्थापित करता है। ज्ञान के साथ ही पृत्येक मनुष्य के मन में कुछ-म-कुछ भाव अवश्य होते हैं। ये भाव अन्तर्मन में उददीपत विचारों एवं ज्ञान की रिथरता के लिये मनुष्य क्रियात्मक पहलू का सहारा लेता है। यह क्रियात्मक प्रदर्शन तभी सफल कही जा सकती है जब मनुष्य अपने ज्ञान और भावना के मणिकांचन संयोग का भरवूर प्रवोग करता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञानात्मक पहलू, भावनात्मक पहलू के ताथ मिलकर जब क्रियात्मक पहलू के माध्यम से

अभिव्यक्त होता है तब संगीत की पूर्णता पूरी तरह उभर कर सामने

इन्हीं पहलुओं का अध्ययन हमें विशेष स्प में मनो विज्ञान के साथ करना होता है। क्यों कि मनुष्य की मनः स्थिति का ज्ञान उसके व्यवहार से किया जाता है और मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना, यही मनो विज्ञान का कार्य है। मनो विज्ञान ही व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है।

मनुष्य अपने भावों को प्रकट करने के लिये कोई-न-कोई
माध्यम अवश्य ढूंढ़ निकालता है, इसी लिये वह भिन्न-भिन्न अवसरों
पर भिन्न-भिन्न प्रकार से व्यवहार करता है। भावों को व्यवत करने के लिये कला की आवश्यकता महसूस पड़ती है।

मनो विज्ञान में जब भी अभिव्यक्ति के लिये माध्यम की आवायकता महतूस होती है तो उत्तके अनुसार अपने अनुभवों तथा विचारों को व्यक्त करने के लिये व्यवहार शब्द का प्रयोग होता है। इती प्रकार कला में भी व्यक्ति अपनी भावनाओं रवं विचारों को किती-न-किती माध्यम ते प्रकट करता है। कला में अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है जो व्यवहार के तदृश प्रयोग होता माना जाता है। वस्तुतः मनो विज्ञान का व्यवहार रूवं तंगीत कला की यही अभिव्यक्ति रुक दूसरे को तमीय ला देती है। बूंकि दोनों ही

मन-मितिष्क के अपने विचार, अन्तर्मन की भावनाओं के साथ आचार-व्यवहार के स्व में व्यक्त होते हैं, अतः संगीत एवं मनो विज्ञान दोनों एक दूसरे के समीप माने जाते हैं, आ जाते हैं। वैसे भी मनो विज्ञान में इसी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जब कि कला में जब व्यक्ति अपने भावों व विचारों की अभिव्यक्ति संगीत के माध्यम से करते हैं तब श्रोता व भावों को अभिव्यक्त करने वाला कलाकार दोनों ही आनन्द की सीमा में विचरण करने लगते हैं।

यह तत्य है कि मन, अन्तर्मन की भावनाओं ते मूल रूप ते आबद हमारा संगीत, मन, व्यवहार के विज्ञान मनो विज्ञान से बहुत हद तक आबद है। हां, यह कहना कि मनो विज्ञान से संगीत जुड़ा है या संगीत से मनो विज्ञान, यह कठिन है। वैसे भी गहन अध्ययन यह तिद्ध करते हैं कि मनो विज्ञान के कई तिद्धांत, संगीत के व्यवहारिक एवं प्रायो गिक पक्ष के साथ काफी सामंजस्य रखते हैं। इस अध्ययन के लिये कुछ विशेष्य तत्व का विवरण प्रस्तुत करना अपे कित होगा।

## मन एवं तंगी त

मन, मितिष्क, मानितिक स्थिति, आत्मा ... वे कुछ ऐते शब्द हैं जो भावना ते जुड़े तो तंगीत की ओर उम्मुख होते हैं, और विक्वान ते जुड़े तो मनो विक्वान की ओर। तंगीत ते मन का गहरा तम्बन्ध है जो भावनात्मक पहलु में होता है। क्यों कि संगीत व आत्मा का सम्बन्ध है और संगीत में वह आध्यात्मिक शक्ति है, जो आत्मा की उन्नित के लिये सधन बनती है। इस शक्ति को, संवेदना को हमारे ज्ञानेन्द्रिय गृहण करते हैं, जो अनुभव के माध्यम हमारे मन पर प्रभाव करती हैं। मन, वह है, जो बुद्धि व शरीर पर पकड़ बनाये रखती है। क्यों कि मन का अत्तित्व मनोवैज्ञानिक है, शारी रिक नहीं। उस पराभवी मन को चिन्ताओं से मुक्त करने का तथा शान्ति व उत्साह दिलाने का कार्य संगीत करता है।

"The Existence of Mind is Psychological rather than Physical."

"Music is not only pleasing but it is inspiring also."

संगीत के प्रस्तुतिकरण में भी मन का बहुत योगदान है। संगीत में अदितीय शांकित है, जिसमें सौंदर्यनिर्मित होता है, वह मन के बणैर नहीं आ सकती। मन के सहारे ही बुद्धि, शान अनुभव, तालीम, व अभ्यास की पगडंडी पर चलकर संगीत के क्रियात्मकता का प्रदर्शन

<sup>।</sup> भारतीय संगीत एवं मनो विज्ञान : डॉ० वसुधा कुलकगीं, पू. 74.

करते हैं। क्यों कि मन को केन्द्रित करने की शक्ति संगीत में है।

संगीत व मनुष्य के भावात्मक पहलु का जो संबंध है वहीं संगीत का मन के संबंध में आता है। मानव जीवन में आत्मा-शरीर के बीच मन की एक सशक्त भूमिका है। मानव जीवन का यह रक पहलु भी है। जिस आधार पर इसका संबंध स्थापित किया जा सकता है।

मन एक तमन्वित दृष्टि है। ऐसा भी कहा जाता है कि
स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में होता है। संगीत का प्रभाव शरीर के
दारा मन पर होता है। शरीर का ही वह हिस्सा जो क्रोंन्द्रिय
कहलाता है, यह संगीत का प्रथम ग्राह्य अंग है। कान ते यह
मितिष्क में जाते हुये मन-हृदय-आत्मा को प्रभावित करती है। यह
अन्य बात है कि किसी कलाकार दारा भावातिरेक में प्रस्तुत किया
जाने वाली प्रस्तुति कितनी आनन्ददायक है। यह ग्राह्यता बुद्धि
घर मिभेर करती है। क्यों कि भारतीय दर्शन के अनुसार बुद्धि को
अत्यधिक महत्व दिया गया है। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि
चेतन तत्व अनुष्ठा एवं अचेतन तत्व अप्रकृति। के संयोग से जो प्रथम
विकास तत्व प्राप्त होती है, वह बुद्धि है। बुद्धि 'बुध', धातु से
निर्मित शब्द है जिसका अर्थ है जम जाना या जमना। वैचारिक
या आध्यात्मिक अर्थ में इसका तात्वर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान के

स्तर तक जग जाना। वस्तुतः चेतना के क्रमिक विकास में कई स्तर प्राप्त होते हैं, जिनमें बुद्धि, मन, अहंकार एवं इन्द्रिय प्रमुख हैं। इनमें से बुद्धि का सर्वोपिर स्थान माना जाता है। बुद्धि और मन का अनन्य संबंध है। इसे कहीं-कहीं मन से उपर भी माना जाता है। विदानों ने कहा है -

## "तंकल्प विकल्पात्मकम् मनः।"

बुद्धि इन्द्रियों व आत्मा तथा चेतना के बीच की एक कड़ी है जो मन की संवेदनशीलता को नियंत्रित करती है और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती है।

मन सवं बुद्धि के विवेक सवं इन्द्रियों की ग्राह्यता के तहयोग ते तंगीत आनन्द की अनुभूति कराता है। तंगीत का प्रभाव शरीर व मन दोनों पर पड़ता है। क्यों कि तंगीत में हृदय को स्पर्श करने सवं आनन्द देने की शक्ति है। यहां आनन्द की चरम तीमा है और इती स्वरानन्द की अवस्था पर दुः छ का लेशमात्र भी नहीं होता। यह वस्तुतः मन को केन्द्रित भी करती है। मन ते तंगीत का जो तंबंध है वह सक प्रकार का अनुशासन है। मन को केन्द्रित करके अन्तर्भन में उत्पन्न होने वाले भावों को अपनी चरम तीमा पर पहुंचा कर कृथात्मक पहलू के माध्यम ते आनन्द की अनुभूति कराने में तंगीत मन को उदिनित करता है। भी तिकशा स्त्रियों के अनुसार

शारी रिक व मान सिक कियाओं में काफी अन्तर है। क्यों कि शरीर सामान्यतः मन के साथ सुरक्षित रहती है तथा पि मन शरीर पर हमेशा आ श्रित भी नहीं रहता है। मन शरीर और आत्मा के त्रिकोणात्मक संबंध में मन की निश्चिंतता संगीत के लिये अत्यन्त उपयोगी है और मन का संगीत से अनन्य संबंध को स्थापित करता है।

## ध्यान ! Attention! -

मन के साथ-साथ संगीत के लिये मन ते जुड़ी हुई और एक महत्वपूर्ण अवसव है, वह है ध्यान जिसे अंग्रेजी में Attention कहते हैं। तंगीत जैसे प्रयोगात्मक विषय में सीखने, अभ्यास, पृशिक्षण या पृदर्शन प्रायः पृत्येक अवसरों पर मनोवैज्ञा निक तरी के से नियंत्रण करना अनिवार्य है और उसमें ध्यान का अनन्य महत्व है।

ध्यान के तंबंध में अनेक देशा निकों ने अलग-अलग परिभाषा दी है, जितका तात्पर्य यह है कि ध्यान उस चेष्टा अथवा किया का नाम है, जितका पुभाव ज्ञान की पृक्तियाओं वर पड़ता है। क्यों कि ध्यान एवं लयनात्मक पृक्तिया होती है। ध्यान अत्यंत ही चंचल पृक्तिया है जिसवर नियंत्रण साधना से की जा तकती है।

## वुडवयं के अनुसार -

"Attention is mobile because it is exploratory, it continually something fresh for Examination."

ध्यान ही वह तत्व है, जो संगीत की दृष्टि में मनः चेतना को केन्द्रीयता प्रदान करते हैं। ध्यान की आवश्यकता संगीत में हर पहलु में होती है, जो अभिरूचि के साथ घटती-बढ़ती रहती है। ध्यान से संगीत के भिन्न-भिन्न पहलु में ग्राह्यता में भी असर पड़ता है। इतना ही प्रायो भिक प्रदर्शन, अभ्यास इत्यादि को भी प्रभावित करता है।

ध्यान के लिये कुछेक बाह्य दशाओं का भी वर्णन हमें प्राप्त होता है जिसका संक्षिप्त विवरण यहां अपे क्षित है और जिस पर विचार करने से संगीत के संबंध में कुछ अपे क्षित स्तरो न्नयन प्राप्त किया जा सकता है। ये हैं -

<sup>।</sup> भारतीय संगीत रवं मनो विज्ञान - डॉ० वसुधा कुलकर्गीं, पृ. ।।।.

<sup>2</sup> वहीं, वृ. 112.

#### ।. स्वस्य -

संगीत में अभ्यास के दौरान संगीत के स्वरूप को ध्यान के माध्यम से केन्द्रित किया जाता है।

## 2. निश्चित स्प -

ध्यान के माध्यम ते राग के निद्धित स्था को हमेशा तिथर रखा जा सकता है।

## 3. <u>परिवर्तन</u> -

जिन रागों में बहुत कम अन्तर ते राग में अन्तर हो तकता है, उस स्थिति में ध्यान के माध्यम ते स्थिरता को बनाये रखा जा सकता है।

### 4. मृति -

मित के माध्यम ते ध्यान की महत्ता त्यष्ट होती है। जैते द्वत लय की ओर ध्यान शीध्र आकर्षित होता है।

#### 5. <u>नवीनता</u> -

सामी तिक प्रदर्शन हमेशा ध्यान आकृष्ट कराला है। तथा वि

ध्यान के माध्यम से नवीनता जो संगीत की गान कही जाती है, इसे अध्यान के दारा उत्पन्न किया जा सकता है।

इसी प्रकार विषमता तथा रहस्यमयता भी ध्यान के द्वारा आकर्षित होते है।

यह तो स्पष्ट ही है संगीत में ध्यान का अनन्य महत्व है।
ध्यान के मनोवैज्ञा निक पहलु को जब संगीत की दृष्टि से देखा-परखा
जाता है तब इस संबंध में कई तथ्य सामने आते हैं, जिनमें ध्यान के
पुकार, ध्यान के गुण-धर्म ध्यान की स्थितियां आन्तरिक एवं बाह्य।
इत्यादि कुछ ऐसे तथ्य उभर कर आते हैं, जो अपने नियम व सिद्धांतों
के आधार पर मनोवैज्ञानिक आवरण में रहते हुये भी संगीत की दृष्टिट
से महत्वपूर्ण है, जिनका संक्षिप्त विवरण यहां प्रासंगिक ही होगा।

## ध्यान के प्कार ! kinds of Attention !

तंगीत की दृष्टि से ध्यान तीन प्रकार के होते हैं -

- ा. रेच्छिक ध्यान,
- 2. अनै च्छिक ध्यान,
- 3. स्वाभाविक ध्यान।

# 1. PEBO ETT I Voluntary Attention 1 -

रे चिठक ध्यान मनुष्य में अपनी इक्षाओं से प्रेरित होता है जो अपनी इच्छा के अनुकूल उत्तेजना अथवा परिस्थिति पर ध्यान देता है। इस प्रकार के ध्यान में मनुष्य की इच्छा में उसके लक्ष्य तथा प्रयत्न शामिल होते हैं। संभव है इस प्रकार के प्रयत्न में कई प्रकार की बाधायें भी हों तथा पि यह आवश्यक है कि हम अत्यधिक प्रयत्नशील रहें तथा अभीष्ट लक्ष्य की ओर ध्यान बना रहे।

# 2. 37 EBA EUT + Involuntary Attention : \_

मनो विज्ञान की दृष्टि में जब बाह्य उत्तेजनायें अथवा परित्थितियां मनुष्य को अपनी ओर ध्यान देने को विवश्न कर देती हैं, चाहे वह इसके लिये तैयार हो अथवा नहीं, तब ऐसे ध्यान को अनैष्ठिक ध्यान कहते हैं। तात्पर्य यह है कि अनैष्ठिक ध्यान बाह्य उत्तेजनाओं व परित्थितियों से प्रेरित होता है, न कि व्यक्ति की इच्छाओं, मनोवृत्तियों तथा मानसिक तत्परताओं से। जैसे गायन, वादन के क्रम में शीध्रता से प्रस्तुत की मई कई कलात्मक उपादानों की ओर हमारा ध्यान बरबस खिंच जाता है, चाहे वह हमारी मनोवृत्ति के अनुसार हो या नहीं। क्यों कि मनुष्य उन उत्तेजनाओं के प्रभाव से विवश होकर उधर ध्यान देता

## 3. For Habitual or Natural Attention 1 -

मनो विज्ञान के अनुसार पृत्येक मनुष्य अपनी अभिरूचियों,
पूर्व धारणाओं सवं प्रेरक वृत्तियों की अवस्थाओं में सक दूसरे से
भिन्न होते हैं। और इन अवस्थाओं के आधार पर जो स्वभावगत
ध्यान की अवधारणा होती है वे स्वाभाविक ध्यान कहलाते हैं।
इस प्रकार का ध्यान, रेप्छिक व अनैप्छिक के मध्य में स्थित होता
है। इस प्रकार के ध्यान में मनुष्य की अभिरूचि ! Luterest !,
पूर्व धारणा ! श्रिट्यं प्रतिदृद्ध । तथा प्रेरक वृत्तियां ! Motives !
महत्वपूर्ण होती हैं। जिस कारण प्रत्येक मनुष्य में ध्यान देने की
बातों में भिन्नता हो जाती है। और स्वाभाविक ध्यान की
स्थायना करती है।

वस्तुतः मनो विज्ञान के अनुसार ध्यान तथा संगीत के अनुसार ध्यान की स्थितियां प्रयोगात्मक परिस्थिति अनुसार भिन्न-हो सकती हैं। चूंकि संगीत में मन व चित्त की स्थिरता, निश्चितन्ता एवं एकागृता का होना परमावश्वक है अतः ध्यान की तो आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ध्यान की केन्द्रता बनाये रखने हेतु बाह्य तथा आन्तरिक दशायें भी हैं, जो ध्यान की स्थिति को प्रभावित करते हैं, आन्तरिक तत्व तथा निर्धारक दशाओं के अन्तर्गत अभिक्षि, मौ लिक इच्छा, मान तिक तत्परता, लक्ष्य ... इत्यादि अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही अतीत अनुभव, संवेग तथा सामा जिक प्रेरणा भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। ये सभी तत्व संगीतिक दृष्टि से ध्यान एवं ध्यान संबंधी बाह्य-अन्तर्आवश्यकताओं को परिपूरित करने के लिये आवश्यक है।

#### कल्पना

जब मनो विज्ञान के प्रमुख तत्वों की ओर हम गम्भीरता से विचार करते हैं तो, कल्पना, जिसे अंग्रेजी में Imagination कहते हैं, कीओर ध्यान आकृष्ट होता है। चूं कि कल्पना का सीधा सम्बन्ध मानव के मन-मित्रष्क से है और मनो विज्ञान में भी कल्पना को अत्यन्त महत्व दिया गया है। वस्तुतः कल्पना ही वह तत्व है जिससे कलाकार को नूतन सृजन और अभिनव ल्प व्यापार विधान की शिक्त प्राप्त होती है।

विदानों ने कल्पना को दो अथों में व्यक्त किया है। एक के अनुतार कल्पना वस्तु तन्निकर्ष के सामान्य प्रभावों को सुरक्षित रखती है और दूसरे अये में कल्पना वस्तु तन्निकर्ष के मानतिक प्रभावों से निर्मित विम्बुओं को संग्रहीत कर उन्हें सहस्त्रों प्रकार के संयोजन

#### पुदान करती है।

जीव वैद्वानिकों और शरीर शास्त्रियों ने भी कल्पना को मस्तिष्क से ही सम्बद्ध माना है। क्यों कि कला और विद्वान दोनों में ही कल्पना की नितात आवश्यकता होती है। जिस तरह कल्पना का धनी किंतु बुद्धि का दरिद्र कलाकार प्रथम पंक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता, उसी तरह बुद्धि का समृद्ध किन्तु कल्पना का अकिंचन वैद्वानिक भी पृथम को दि में गिना नहीं जा सकता। इसलिए जिस युग में कल्पना और बुद्धि का समन्वय रहता है, उसी में महान कलाकार या महान वैद्वानिक को पैदा करने की धमता रहती है। कल्पना में अदृश्य को दृश्य बनाने की अद्भुत शक्ति रहती है। कला में कल्पना के विनियोग से अपृस्तुतों के तथा नूतन वस्तु व्यापार विधानों का निमांग होता है।

डाँ कुमार विमल के अनुसार "मनो विज्ञान की कल्पना कला ता हित्य की कल्पना से यद्यपि भिन्न होती है तथा पि पात्र, स्थान और आसंग गुण निबन्धन की दृष्टित से कला में भी कल्पना का अनन्य महत्व है।

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कल्पना के मुख्य मेद इस प्रकार हैं -

- टुब्टि कल्पना, २० ध्वनि कल्पना, ३० त्यर्श कल्पना,
- 4. ध्राण कल्पना, 5. क्रिया कल्पना, 6. रस कल्पना।

जॉन ती. इक्लेस के अनुसार कल्पना मान तिक अनुभूतियों की वह सर्वोपरि सतह है, जो एन्द्रिय अनुभूति, मान तिक बिम्ब, स्मृति और मनो विभूम की अनेक निम्नवर्तनीय सतह पर निभंर रहती है। अतः मस्तिष्क की किया से सम्बद्ध होने के कारण कल्पना का अनिवायं सम्बन्ध मानव मस्तिष्क से होता है जहाँ से सारी क्रियाओं का संवालन होता है।

कल्पना शिक्त का महत्व विशान व कला दोनों में है। कला के क्षेत्र में तो शास्त्रोक्त सिद्धांतों से परे प्रयोगात्मक पहलू को भी स्थायित्व प्रदान करने के लिए कल्पना का अनन्य महत्व है। जहां तक संगीत कला का महत्व है इसमें कलाकार में कल्पना शिक्त न हो तो सारे शास्त्रोक्त सिद्धांत धरे-के-धरे रह जायेंगे। कलाकार की अपनी भावना और साधन दोनों मिलकर उच्च कला की सृष्टिट करते हैं जो कल्पना से ही सम्भव हो पाती है। इतना ही नहीं श्रोता की सरस ग्राह्यता के लिए भी कल्पना आवश्यक है। चूंकि संगीत कियात्मक विषय है, अतस्व कला की दृष्टिट से जो कुछ भी पृतीक का निर्माण होता है वे भावात्मक होते हैं। इन प्रतीकों को कल्पना सजीव बनाती है तथा जहां कहीं भी कल्पना की श्रेष्टिता सिद्ध होती है वे भावात्मक जीवन का आधार बन जाते हैं।

वास्तव में कलाकार के हृदय को रस से ओत-प्रोत करने की

शक्ति उसकी कल्पना ही है।

डाँ वसुधा कुलकर्णी के अनुसार - बड़े-बड़े दार्शनिक एवं कलाकार भी संगीत को कल्पनात्मक एवं कलात्मक विद्या मानते हैं।

अरस्तु ने कहा है -

"Art is a combination of Imitation and Imagination."

इसी मुकार हबर्ट रीड का कथन है -

"Art is nothing but the good making of something. It may be sound or thing or Image or anything."

कला में कलाकार कल्पना के माध्यम ते तौन्दर्य उत्पन्न करता है, जिसके तौन्दर्य ते श्रोता विभिन्न रतों का अनुभव करते हैं। इस रस की तृष्टि कलाकार अपनी शिक्षा व कल्पना ते करता है और इत तंगीत में वह दिव्य शिक्षा है कि मनुष्य रवं षशु भी तृथबुध छी जाते हैं।

भारतीय संगीत की आत्मा राम है। कलाकार इस राम

के दारा ही रस निष्पत्ति करता है एव अपनी कल्पना से नये नये रंग भरता है। यह कल्पना शक्ति संगीतकार की योग्यता, उसका अभ्यास और मस्तिष्क की उपज पर निर्भर करती है। यदि रागो चित स्वरों को संगीतकार विभिन्न रूप से अपनी कल्पना शक्ति से नहीं सजायेगा तो उसके गायन में कोई नवीनता नहीं रहेगी। इसी प्रकार स्वर को कल्पना से सजाते समय कलाकार उसके विभिन्न रूपों की आकांक्षा करता है। कलाकार की कल्पना शक्ति उसके योग्यता अनुसार बढ़ती रहती है व हर बार वह पिछली बार से अधिक रूचिपूणों व माध्यंपूर्ण ढंग से गाता बजाता है।

हतना ही नहीं अध्यात्म का आधार भी कल्पना है। कला तो कल्पना के बिना संभव नहीं हो सकता, यह आधारभूत तथा सर्वमान्य सिद्धांत है। कला का संबंध राज्यत्मक पहलू से है। कला और कल्पना दोनों एक ही पहलू से संबंधित होने के कारण आपस में धनिष्ट स्प से संबंधित हैं। विद्यानों का कथन सहथ ही है कि हर कल्पना में कला होती है, तथा हर कला में कल्पना का युट होता है।

कलाकार पहले सौंदर्य व सुख की कल्पना करता है और उसे

<sup>।</sup> भारतीय संगीत एवं मनो विज्ञान, डाँ० वसुधा कुलकर्गी, पृ. 160-

वह वास्तिविकता में उतारता है। कल्पना शिक्त न हो तो वह जड़ ही रह जायेगा। कल्पना के कारण माध्यम सजीव बनता है। भाव तथा साधन को सजीव बनाने का कार्य कल्पना करती है। अच्छी कला के रसास्वादन के लिये कल्पना जरूरी है, क्यों कि वहां कलाकार के भाव श्रीता के भाव से तादात्म्य हो जाते हैं। कला जो है वह कुछ प्रतीक निर्माण करती हैं। कला में जो प्रतीक बनते हैं, वे भावात्मक होते हैं। कल्पना प्रतीकों को सजीव बनाती है। मानव जीवन में हर जगह कल्पना है। कल्पना के बिना मनुष्य रह नहीं सकता। कल्पना शिक्त को हम सी मित कर सकते हैं, परन्तु इसका नाश नहीं हो सकता।

कल्पना में दो शक्तियां हैं -

- 1. प्रेरक शाविल
- 2. नव निर्मिति की शिवित।

निश्चित प्रेरणा के साथ-साथ श्रद्धा, प्रेरणा और नव निर्मिति से कल्धना शक्ति का विकास होता है। कल्धना एक ऐसी शक्ति है, जिसका मानव मन में होना आवश्यक है।

इत प्रकार हम देखते हैं कि मनोवैज्ञा निक दृष्टि की व्याख्यानुता। मन-म त्तिष्क ते जुड़े तथ्यों व अवयवों का मानव जीवन में न केवल उप तथित रहना आवश्यक है, अपितु उसका उर्वर होना तथा बुद्धिमता के साथ पृथुक्त होना भी परमावश्यक है। इस हेतु संगीत जैसे पृथो गिक पृदर्शन के विषय में मनो विज्ञान एवं मनो वैज्ञा निक तत्वों के अंतर्गत आने वाले अवयवों का सहयोग, पृथोग एवं मार्ग-दर्शन आवश्यक है। जो संगीत के पृदर्शन व अभ्यास स्तर में निःसन्देह वृद्धि कर सकेगा।

# अस्याय.

#### अध्याय - दितीय

## मनो विज्ञान - जिल्ला के संदर्भित आवश्यक तत्व

## विधा व विधा मनो विज्ञान

प्राकृतिक नियमों के अन्तर्गत यह सार्वभौम सत्य है कि मनुष्य एक

सामा जिक प्राणी है। जन्म से लेकर विकास क्रम में जैसे ही उसकी चेतना सिक्य होने लगती है, उसे नई-नई परिस्थितियों से अवगत कराना प्रारंभ होता है, वैसे ही वह अपने को उस परिस्थिति से सफलतापूर्वक अभियो जित करने का प्रयास करता है। यूं तो कहा जाता है कि परिवार में, समाज में मनुष्य हर पल कुछ-न-कुछ सीखता रहता है। यहां पर भी सत्य है इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के क्रम में यह कहा जाता है – एक विधिवत शिक्षा गृहण करना जबकि दूसरा स्वतः। मनुष्य परिवार में रहता है। जहां सबसे निकट अपने माता-पिता के साथ रहने से प्रथमतः तो वह अपने मां से सीखता है, तत्पश्चात अन्य परिजनों से। इस संदर्भ में शिक्षा का अनन्य महत्व परिलक्षित होता है। क्यों कि शिक्षा की आवश्यकता मनुष्य के मित्तष्क के विकास के लिये परमावश्यक भी है।

भारतीय संस्कृति रवं सभ्यता में प्राचीन काल से ही शिक्षा का अनन्य महत्व स्थापित किया गया है। भारतीय संस्कृति व साहित्य के उपलब्ध कई ग्रन्थों तथा धार्मिक महाका व्यों में इसके अनेक उपख्यान प्राप्त होते हैं। ग्रन्थों में कहा नया है -

" जिस्यते उप दिश्यते यत्र सा जिसा।"

जिस माध्यम या प्रणाली के दारा उपदेश दिया जाता है वही

#### क्षिम है।

संस्कृत साहित्य में प्राप्त साक्ष्य के अनुसार शिक्षा के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आयों के उर्वर मस्तिष्क में अति प्राचीन काल में ही स्फ्रित हुआ। वैदिक काल में श्रवाओं के शुद्ध उच्चारण का अनन्य महत्व था। जिस कारण वर्ण तथा स्वरों का उच्चारण भी शिक्षा के अन्तर्गत आता था।

सायण के अनुसार -

"वर्णस्वराधुच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते, उपदिश्यते सा शिक्षा।।"

- जिस माध्यम से वर्ण एवं स्वरों के शुद्ध उच्चारण से संदर्भित उपदेश

विदानों ने यह भी कहा है कि शिक्षा मनुष्य की तवांगीण उन्नति का अन्यतम साधन है, उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का सोपान है।

<sup>।</sup> भारतीय संगीत का इतिहास, डॉ॰ श. श्री. वरांज्ये, वाराणसी, प्. 128.

भिक्षा अन्तर्निहित शिक्तयों को उभारकर उन्हें पूर्ण विकतित करती है। यह वह ज्ञान है, जो मनुष्य के आन्तरिक गुणों को जगमगा देता है, जिसके प्रकाश में वह स्वयं अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है और समाज को भी लाभ पहुंचाता है।

शिक्षा के संदर्भ में, जहां एक ओर प्राचीन काल में मानव महितष्क को ज्ञान से भर देना मात्र उददेश्य था जो रेहिक जीवन की उन्निति के साथ-साथ परलोक सुधारने तथा मुक्ति दायक मार्ग को प्रशस्त भी करता था, वहीं दूसरी ओर आधुनिक काल में शिक्षा का उददेश्य मानव की प्रत्येक अवस्था में अभिवर्द्धन एवं विकास करना है। यह मानव के वर्तमान का निर्माण करता है तथा उन्हें समाज के विभिन्न अवस्थाओं में रहने योग्य बनाता है। डीं माथुर के अनुसार -

"शिक्षा वह सामा जिंक पृक्रिया है, जो विविध सामा जिंक वर्गों के सदस्यों को आजीवन उन वर्गों में रहने के योग्य बनाने के लिये उत्तरदायी है।"

<sup>।</sup> शिक्षा मनो विज्ञान, डॉं 0 माथुर, आगरा, पू. 19.

शिक्षा एक निर्देशात्मक, सुप्रयोजन व सृजनात्मक पृक्रिया है, जो व्यक्ति को अनुभव प्रदान करती है और उसे वातावरण के विभिन्न अंगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायता पहुंचाती है। यह एक ऐसी किया है, जिसका संबंध व्यक्ति और समाज दोनों से है।

शिक्षा के दारा ही व्यक्ति के अन्दर व्यावहारिक परिवर्तन लाये जाते हैं और इन्हीं व्यावहारिक परिवर्तनों के अध्ययन का संबंध मनो विज्ञान की परिधि में आते हैं। मनो विज्ञान की दृष्टि में भी शिक्षा का महत्व है, जो शिक्षा के दारा मानव व्यवहार में हो रहे सतत् परिवर्तन का अध्ययन करता है। अतः 'शिक्षा-मनो विज्ञान' की एक नई धारा इस तरह सामने उभर कर आती है।

## विधा-मनो विद्यान

वस्तुतः शिक्षा मनो विज्ञान मानव व्यवहार के अध्ययन का विषय है, जो प्राप्त शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परिलक्षित होता है और इतना ही नहीं यह सामा जिक पृक्तिया के साथ भी सतत् जुड़ा हुआ है। जहां एक ओर आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में मनो विज्ञान का जुड़ाव अत्यधिक है, वहीं इससे शिक्षा मनो विज्ञान की उपयो गिता भी स्वतः तिद्ध हो जाती है। शिक्षा मनो विज्ञान का उददेश्य छात्रों के व्यक्तित्व का अभिवर्दन और संतुलित विकास करना तथा उनमें सदाचार की भावना को विकसित करना है। शिक्षा मनो विज्ञान बदलती हुई

सामा जिंक व्यवस्था में कुशल आत्म निर्देशन की योग्यता वृद्धि तथा विविध सामा जिंक कार्यों में मेद, बुद्धि को वृद्धि के द्वारा व्यक्तित्व का अभिवर्द्धन और उसका संतुलित विकास करना तथा मानव स्वभाव को समझने में मदद करता है।

यह तो निर्धारित तथ्य है कि जब मनोवैज्ञा निक परिपेक्ष में विधा के तत्वों व विधियों को हम देखते-परखते हैं तो वही शिक्षा-मनो विज्ञान की अवधारणा से शिक्षा में एक अहम परिवर्तन की संभावनायें भी हैं।

शिक्षा मनो विज्ञान भी अन्य धाराओं की तरह अपनी तीमाओं एवं उददेश्यों के अन्तर्गत कार्य करती है, जहां यदि अध्याषक या गुरू, विद्यार्थों की रूचि, मनोवृत्ति, क्षमता, लगन, अभ्यास एवं अनुभव के परिदृश्य में शिक्षा-दीक्षा की किया जारी रखते हैं तो प्रमित में यह विशेष सहायक सिद्ध होती है। इस माध्यम से शिक्षण की प्रकृति का निर्धारण भी अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

# सी बना । learning । -

शिक्षा के माध्यम से जब मनुष्य के पूर्व व्यवहार एवं अनुभूति में जो परिवर्तन आता है, वह सीसना कहनाता है। "मनुष्य व्यवहार के प्रगतिशील परिवर्तन को सीखना कहते हैं।"

### प्लेटो के अनुसार -

"Man is never old to learn."

# गिलकोर्ड के अनुसार -

"We may define learning very broadly in Saying that learning is a change in behaviour resulting from behaviour."

अर्थात् - "सी खना, व्यवहार के परिणामस्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है।"

## एक अन्य परिभाषानुसार -

"learning is change in behaviour as a result of Experience."

"सी खना अनुभव के परिणामस्वस्य व्यवहार में परिवर्तन करना है।"

वस्तुतः शिक्षा व सीखना दोनों एक होते हुये भी प्राकृतिक स्वतः प्रक्रिया की अनुकूलता का प्रतिकूलता पर निर्भर करती है। कभी तो विधिवत् शिक्षा प्रदान किये जाने के बाद भी यह उस बौद्धिक विकास स्तर तक नहीं पहुँच पाता है, जबकि कभी-कभी मनुष्य बिना विधि-वत् शिक्षा या सीखने के भी बौद्धिक स्तर के माजले में कहीं स्तरीय परिवर्तन के साथ परिलक्षित होता है।

यदि शिक्षा व सी खने की साहित्यिक तथा मनोवैज्ञानिक तत्वों को संमीत की दृष्टि में लिया जाये तो निः संदेह रूचि, लगन, बुद्धिमत्ता, माह्यता इत्यादि तत्व भी अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साथ ही एक तत्व और भी उभर कर सामने आता है वह है, प्रेरणा। वस्तुतः सी खने में प्रेरणा का भी प्रमुख हाथ है। ब्रेरणा मानव को क्रियाशील तो बनाती ही है साथ ही उसे एक निश्चित दिशा की और भी ले जाती है। और यह क्रिया उसके मान सिक संतोष्य की अवस्था तक सतत् क्रियाशील भी रहती है।

'ती खना' या ्टिक्स मिन की मिन विश्वाद व्याख्या मनो विज्ञान के अन्तर्गत की गई है। तथापि संगीत की दृष्टित में उन मनो वैज्ञानिक कारकों का अध्ययन करना तथा उनका विकरण देना संभवतः युक्ति संगत ही होगा। सी खने की पृक्तिया के संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने निम्न कारकों का वर्णन किया है, जो सी खने की पृक्तिया की सिक्रियता या निष्क्रियता को प्रभावित करते हैं। वे कारक निम्न हैं -

- । मनोवैज्ञानिक
- 2. शारी रिक
- 3. भौतिक, सर्व
- 4. तामा जिक।

इन सभी कारकों का अपना-अपना महत्व है।

## ।. मनावैज्ञानिक कारक -

इसके अन्तर्गत वे तर्व आते हैं, जो तमाज में मनुष्य का मनुष्य के प्रति व्यवहारमत उभर कर सामने आता है। यदि संगीत की दृष्टि ते हम इसे लें तो यह पाते हैं कि समाज में किसी मनुष्य को किस पुकार सामान्य अवस्था में सुगमता से बिना किसी मेद-भाव के सीखने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। फिर इसके अन्तर्गत विशेषकर संगीत सीखने के क्रम में उसे उन मनोवैज्ञानिक तत्वों के संदर्भित कितनी सहु सियत प्राप्त हो रही है। मनोवैज्ञानिक कारक के अन्तर्गत जो तत्व सन्निहत हैं, वे हैं - सामान्यीकरण, सुगमता, मेदीकरण, निरोध तथा प्रत्याशा।

#### 2. शारी रिक कारक -

यूंकि ती खना केवल मनोवैज्ञानिक अथवा शिक्षिक पृक्तिया न हो कर मनोशारी रिक पृक्तिया भी है, अतः शारी रिक कारक भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कहते हैं "स्वस्थ शरीर तो स्वस्थ मन" या "स्वस्थ मन तो स्वस्थ शरीर"। तात्पर्य यह है कि जीवन की क्रियाशीलता बनाये रखने हेतु शरीर का स्वस्थ होना परमावश्यक है और ताथ ही किती भी विद्या के ती खने की पृक्तिया में शरीर के कारकों का भी अनन्य महत्व है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के बाद इस कारक के अन्तर्मत निम्न अवयव आते हैं -

- का थकान,
- ारा औषधियां तथा नशीली वस्तुर्थे,
- ।म। रोम
- ह्या उत्तेजित शारी रिक अवस्था.
- । च। तिंग भेद. तथा
- अध्य परिषयवता का मेद।

### 3. भौतिक कारक -

ती खने की पृक्तिया में भौतिक कारक भी महत्वपूर्ण है। क्यों कि यह किया भौतिक परिवेश में ही चलाती रहती है और भौतिक परिवेश में की चलाती रहती है और भौतिक परिवेश के अनुसार वातावरण तथा भौतिक सुविधाओं के अनुसार सी खने

की प्रक्रिया को बहुत हद तक प्रभावित करती है।

#### 4. तामा जिक कारक -

मनुष्य तमाज में ही रहकर तभी कार्य करता है। वहने जब विद्यार्थी गुरूकुल में जाकर गुरू के घर वर्षों-वर्षों रहकर विद्या अध्ययन करते थे, ज्ञान ती खते थे, तो वहां भी एक तमाज की परिकल्पना हो जाती थी। आज बदले हुवे परिवेश में परिवार और तमाज की उपादेखता तो बढ़ गई ही है। तो निः सन्देह मनोवैज्ञानिक परिवेध ते निर्धारित तामाजिक कारक भी तंगील ती खने की पृक्रिया को भी पृभावित करते हैं। वे हैं -

ाका अनुकरण - संगीत में अनुकरण का अनन्य महत्व है। इसे तो गुरूमुखी विद्या भी कहा जाता है। गुरू के दारा उच्चारित तत्वों को शिष्य दारा अनुकरण के माध्यम से सीखनेहकी तो एक प्राचीन और सशक्त परंपरा है।

ाडा <u>तकेत</u> - सकेत से तात्वर्ध अच्छा भविषय, प्रतिभा इत्यादि से है। अच्छा सकेत होने से सीखना भी अच्छा होगा।

। महानुभूति - किसी भी विधा के तीखने में घोत्साहन

व सहानुभूति की नितान्त आवश्यकता होती है। परिवार के लोग, समाज के लोग तथा व्यवसाय के लोगों की सहानुभूति एवं प्रोत्साहन हो तो सीखने की पृक्रिया अच्छी हो सकती है।

इया पूर्मा व निंदा - सी खने की किया को ये दोनों तत्व प्रभावित करते हैं। प्रशंसा से जहाँ एक ओर प्रोत्साहन मिलता है वहीं निंदा की स्वस्थ स्थिति से अपनी कमी को सुधारने एवं गलतियों को दुरुस्त करने का अवसर भी प्राप्त होता है।

ाचा प्रतिस्पर्धा - कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा से किया को गित मिलती है। सीखने की क्रिया में प्रतिस्पर्धा से जहां कई विद्यार्थी एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, या सुन-देख कर भी, इससे गित आती है। एक होड़ सी लग जाती है एक दूसरे से आगे बढ़ने की। अतः यह कारक सीखने की प्रक्रिया में उपयोगी ही है, वरन कि प्रतिस्पर्धा में ईष्यां-देख का समावेश न हो सके।

151 <u>सहयोग</u> - सीखने की क्रिया में सहयोग की भी नितान्त आवश्यकता होती है। सहयोग चाहे परिवार समाज की हो या सीखने वाले या सिखाने वाले के मध्य। तात्पर्य यह है कि गुरू-शिष्य के बीच पारस्परिक सहयोग सीखने की क्रिया की आधारभूत नींव है। साथ ही कलाकार के संबंध में श्रोता का सहयोग अपे क्षित माना जाता है।

इस प्रकार देखा जाता है कि सीखने की पृक्रिया इतनी व्यवस्थित है।

यूं तो प्राकृतिक नियमों के अन्तर्गत स्वाभाविक तौर पर यह देखा
जाता है कि मनुष्य बाल्यकाल से ही अपने परिवेश के अनुसार, संस्कारगत वातावरण में देख-सीख-सुनकर सीखता रहता है। किन्तु जब
विधिवव शिक्षा-दीक्षा का समय आता है तब वह गुरू या विधालय
के सामीप्य में जाता है तथा मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष के अनुसार सीखने
की क्रिया आरंभ होती है, जो उसके ज्ञानात्मक पहलु को सशकत
बनाती है तथा समाज में उसकी स्थिति को व्यवस्थित एवं निर्धारित
भी करती है।

ती खना, जिसे अंग्रेजी में Learning कहते हैं, तंबंधी कारकों के अतिरिक्त मनो विज्ञान के अनुसार सीखने की भिन्न-भिन्न विधियां भी विदानों ने पृतिपादित की हैं। यदृषि उन विधियों की परिभाषा, उद्देश्य, विवरण इत्यादि मनो विज्ञान में विदानों ने इस ढंग से पृति-पादित किये हैं, तथा पि संगीत, जो कि गुरू-शिष्य परंपरा के अनुसार रू-ब-रू शिक्षण का विषय है, सुन-देख-समझकर सीखने की आवश्यकता पड़ती है अतः सीखने की भिन्न-भिन्न विधियों को संगीत के परिदृश्य में संक्षिण्त में चर्चित करना आवश्यक होगा।

मनो विज्ञान के अनुसार सीखने की निम्न पाँच विधियाँ निर्धारित की गई हैं -

- । निरीक्षण तथा अनुकरण दारा सीखना।
- 2. प्रयत्न व भूल दारा सीखना।
- 3. तुझ-बुझ से सीखना।
- अन्तर्दृष्टि ते ती खना।
- 5. संबंध सहज क्रिया दारा सीखना।

### निरीक्षण तथा अनुकरण दारा सीखना -

इस विधि के अन्तर्गंत मोटे तौर पर यह किया आती है कि किसी के दारा संपादित की जाने वाली किया को देखकर वैसी ही किया दुहराई जाये। मनोवैज्ञानिक दृष्टि में बच्चों से लेकर बड़ों तक के साथ यह विधि किया प्रयोग में लाई जाती है। बच्चों में यह विशेष गुण होता है कि किसी की हु-ब-हु नकल करने का प्रयास। जहां तक संगीत का संबंध है, गुरू दारा तालीम दिये जाने के समय उच्चारित पाठ का निरीक्षण कर अनुकरण करते हुये सीखना यह तो प्राचीन काल की परंपरा रही है। इतना ही नहीं वेद ज्ञान, के क्षेत्र में भी यह विधि अपनाई जाती है। वस्तुतः सीखने में अनुकरण बहुत उपयोगी है। विशेष कर संगीत के क्षेत्र में। अनुकरण दारा सीखने में भूल की संभावना कम रहती है। यह शिक्षण कार्य को सशक्त भी

करता है तथा ग्राह्यता भी अधिकाधिक प्राप्त होती है। घरानेदार परंपरा में तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अनुकरण करते-करते भिष्य, अपने गुरू के दोषों का भी अनुकरण कर सीख जाते हैं तथा वैसा ही प्रदर्शन करने लग जाते हैं। तथापि सीखने की इस विधि का संगीत में अनन्य महत्व है जो गुरू भिष्य परंपरा तथा प्रायोगिक प्रदर्शन दारा प्रदत्त भिक्षण विधि के लिये सहयोगी व उपयोगी साबित होता है।

### 2. पृयत्न व भूल दारा सीखना -

इस विधि दारा सीखने की पृक्रिया का पृतिपादन सबसे पहले सुपृतिद्ध मनोवैज्ञानिक "थार्न डाईक" ने किया। इस विधि के अन्तर्गत किसी भी विद्या या क्रिया सीखने के लिये बार-बार किये जाने वाले पृयत्न पर महत्व दिया जाता है। इस प्रकार के प्रयत्नों में भूलों की संभावना रहती है। यदि कुछ क्षण के लिये भूल जाया भी जाये और तब फिर पुनः प्रयत्न किया जाता है तो सीखने की क्रिया तब और सशक्त हो उठती है। थोड़े प्रयत्न करते-करते, भूल करते-करते, इससे सही पृतिकृयाओं को दोहराने की आवश्यकता होती है और सही कृया गृहण हो उठती है।

इस विधि की पुष्टि करने के लिये बाद में भी मनोवैज्ञा निकों

ने अनेक प्रयोग किये हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि सीखने की यह विधि 'सफल प्रतिक्रियाओं के चुनाव से सीखना' भी कही जाती है। वस्तुतः सीखना एक प्रगतिशील क्रिया है जिसमें एक सोपान पार कर मनुष्य दूसरे सोपान तक पहुँचता है और इस क्रिया के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यह सफलता मनुष्य के आत्म विश्वास व उत्साह की वृद्धि करती है और आगे मनुष्य की सीखने की इच्छा को प्रबल बनाती है।

संगीत की दृष्टि में तो यह विधि अत्यन्त ही उपयोगी है। बार-बार अभ्यास करने, प्रयत्न करने से संगीत में पाठ का आत्मसात होना तथा सीखने की किया को मजबूती मिलती है।

# तूड्य-बूड्य ते तीखना -

इत विधि दारा ती खने की ट्यवस्था में ट्यक्ति की अपनी ट्यक्तिनत बुद्धिमत्ता का महत्व तफली भूत माना जाता है। क्यों कि कई बातें हैं जो अनुकरण ते नहीं ती खी जातीं, उनके बारे में प्रयत्न भी किया जाता वे अपने आप तूझ-बूझ ते ती ख लिया जाता है। मनो विज्ञान के आधार पर इत तिद्धांत पर काफी काम किया नया है। जितके अनुतार तूझ-बूझ दारा ती खने की इत विधि ते भ्रह्जात हुआ है कि इत तिद्धांत में तीन बातें मुख्य स्प ते महत्वपूर्ण हैं –

- ।।। व्यवस्थित अवयवीं के अंगों में संबंध देखना।
- 121 विचारना।
- 131 अनायास हल निकालना।

संगीत संबंधी शिक्षा-दीक्षा में सूझ-बूझ दारा सीखने की विधियों में इन अवयवों का महत्व दिख्लाई पड़ता है। संगीत कला के प्रस्तुति-करण में भी सूझ-बूझ के दारा कलात्मकता एवं आकर्षण पैदा होता है।

### 4. अन्तर्दृष्टि से सीखना -

सी खने की उपरोक्त वर्णित विधियों के अतिरिक्त मनुष्य इंश्वर प्रदत्त प्रतिभा और नैसर्गिक ज्ञान के आधार पर वह बहुत ती बातें अपने आप ती खं लेता है। इस विधि में वह अपनी बुद्धि से काम लेता है। गैस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने इस तिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार सीखना अन्तर्दृष्टि अथवा बुद्धि दारा भी होता है। इसमें मनुष्य का अपना ध्येय बलक्ष्य। तथा इसके लिये किये जाने वाले प्रयत्नों का विशेष्य महत्व होता है, जो अन्तर्दृष्टि की पृष्ठरता से सीखने में सहायक तिद्ध होते हैं। इस विधि की निम्नलिखित विशेष्यतायें हैं –

- ।।। अन्तर्दृष्टि स्कारक होती है।
- 121 इससे प्रत्यक्षी करण में परिवर्तन होता है।

- 131 इससे पुरानी चीजें एक नये प्रतिमान या संगठन में दिखाई देने लगती हैं।
- 141 इसका संबंध वौद्धिक स्तर से होता है।
- 151 इसमें समझदारी का अनन्य महत्व होता है।
- 16! इसमें पूर्व अनुभव सहायक होता है।
- 171 इस पर आयु का प्रभाव होता है।
- 181 किसी विशेष परिस्थितियों में अन्तर्दृष्टिट द्वारा प्राप्त ज्ञान अन्य मौकों पर भी सहायक होता है।
- 191 अन्तर्दृष्टि कभी पूर्व दृष्टि होती है, कभी पश्चात् दृष्टि होती है।

#### 5. सम्बद्ध सहज क्या दारा सी खना -

सी खने की इस विधि में किसी उत्तेषक का होना आवश्यक है। क्यों कि उत्तेषक की उपस्थिति में मानव सहज क्रियायें करता है, जो सम्बद्ध शिक्षण विधि की महत्ता को प्रदर्शित करता है।

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन पवलोव्ह ! १०० । नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसके तीन नियम हैं -

ाका यदि असंबद्ध उत्तेजक संबद्ध उत्तेजक से पहले दिया जाये तो कोई संबद्ध प्रतिकृषा पैदा नहीं होगी। ाखा यदि संबद्ध उत्तेजक तथा असंबद्ध उत्तेजक साथ-साथ दिये जाते हैं तो सम्बद्ध पृति क्रिया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है।

श्रमश्यदि सम्बद्ध उत्तेजक, असम्बद्ध उत्तेजक से कुछ पहले दिया जाता है तो सम्बद्ध पृति क्रिया जरूर होती है।

संगीत शिक्षण के संदर्भ में उत्तेजक संबंधित, वाध्यंत्रों को या फिर प्रति-स्पर्धात्मक लथ्यों को सामने लाना माना जा सकता है, जो लक्ष्य बनाकर संगीत साधना करने की त्वतः प्रक्रिया में काफी सहयोग प्रदान करती है।

### पृतिभा रवं व्यक्तित्व

यह कटु तत्य है कि मनुष्य की प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त होती है तथा व्यक्तित्व, संस्कारों के माध्यम से प्रतिबिध्वित होता है। चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो या मनोवैज्ञानिक आकलन, प्रतिभा और व्यक्तित्व सामान्य परिदृश्य के आधार पर भी मानव की पहचान स्थापित करते हैं। संगीत की शिक्षा-दीक्षा में तो इसका अनन्य संबंद्ध भी है और महत्व भी। क्यों कि मुणात्मक भ्रष्टिता के तिद्धांतों के आधार पर प्रतिभा परिलक्षित होती है और यह मानव मन मस्तिष्क से तीध-सीध संबंधित भी है। यह स्थापित तथ्य है कि प्रतिभा ईश्वर

पृदत्त नैसर्गिक गुण है जबिक प्रतिभा, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, व्यवहार इन सब ची जों से मिलकर मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। पृतिभा और व्यक्तित्व दोनों ही मिलकर किसी व्यक्ति के पृभावोत-पादक चरित्र का निर्माण करते हैं।

आधुनिक तौंदयंशास्त्र में कल्पना का प्रयोग जित शास्त्रीय अर्थ में किया जाता है, उती अर्थ को अभिष्रेत करने के लिये प्राचीन काट्यशास्त्रियों ने सक शब्द का प्रयोग किया है – वह है 'प्रतिभा'। अंग्रेजी में इतका पर्याय है, 'जिनियत' । Genius !।

प्राचीन आचार्यों से लेकर आधुनिक काल के विदानों ने प्रतिभा का संपूर्ण विश्लेषण किया है और इसका अत्यन्त आत्मनिष्ठ स्वरूप निर्धारित किया है। दण्डी नामक आचार्य ने काट्य हेतु के प्रसंग में प्रतिभा का इस प्रकार उल्लेख किया है -

"नैसर्गिकी च प्रतिभा भ्रुतं च बहु निर्मलम्। अमन्दरचा भियोगो स्याः कारणं काट्य संपदः।।

- का व्यदर्श ।-103

<sup>।</sup> तौंदर्यशास्त्र के तत्व, डॉा० कुमार विमल, वृ. 142.

पृतिभा व्यक्ति के हृदय और मितिष्क की जन्मजात, वातावरण अर्जित एवं पुर्वार्जित विशेष योग्यता है, जो औसत से श्रेष्ठतर, सामान्य से विलक्षण, मनोदैहिक और वैयक्तिकता के लक्षणों से युक्त है।

प्रसिद्ध विद्वान प्रो० र. कु. मेघ के अनुसार -

"प्रतिभा, हृदय और मिस्टिक का वह संयुक्त तथा विशिष्ट संस्कारमूलक रूपांतर है, जो व्युत्पत्ति रवं अभ्यास से पोषित होता हुआ, प्रज्ञा रूप में गतिमान, व्यापार मान तथा आवेशयुक्त होता है। यह प्रज्ञा रूप व्यक्तित्व की असाधारणता, प्रेरणा और कल्पना की अतिशयता तथा निपुणता रवं अनुसंधान की नवीनतादि के प्रकाशन का स्कुरण को आयत्त करता है। "।

संगीत विषय में तो प्रतिभा को मुख्य स्थ ते इंशवर की देन कहकर संबोधित किया जाता है। वैते प्रतिभा कुछ हद तक तो जन्मजात होती है और कुछ सीमा तक यह वातावरण की अनुकूलता के आधार

<sup>।</sup> अथातो नौंदर्य जिज्ञाता, ष्रो० रमेश कुंतल मेघ, पृ. 168.

पर विकसित भी किया जा सकता है। वैसे ये दोनों परिस्थितियां किसी मनुष्य को समान अनुपात में प्राप्त हों तो विषयगत विकास की गित बढ़ जाती है। साथ ही योग्य व विदान गुरू, लगन, परिश्रम, अनुकूल परिस्थिति आदि भी कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रतिभा के उत्तरोत्तर विकास में सहायक होती हैं तथा एक प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है।

# व्यक्तित्व । Personality ! -

ट्यक्तित्व शब्द का उद्यम लैटिन भाषा के पर्तने हैं। शब्द से माना जाता है, जिसका तात्पर्य ध्वनि करने के सदृश है। इंसा से एक सदी पूर्व पर्तोना । िष्टि १००० १ शब्द, ट्यक्ति के कार्यों को स्पष्ट करने के लिये प्रयोग किया जाता हा। वर्तमान संदर्भों में 'ट्यक्तित्व' शब्द से ऐसे संगठन का बोध होता है, जिसमें बहुत से मानवीरय गुण अन्तर्निहित और संगठित होते हैं। ट्यक्तित्व से तात्पर्य केवल शारी रिक रचना से ही नहीं होता वरन् अन्य ट्यक्तित्व में वे सभी बातें आती हैं, जिनको लेकर एक ट्यक्ति पैदा होता है, जिनको वातावरण अनुकूल एवं प्रतिकूल परितिथितियों के अनुसार आवश्यक प्रोत्ताहन प्रदान करता है और जो ट्यक्ति के प्रत्येक कृया में शलकती है। ट्यक्तित्व के संबंध में कुछ विदानों के विचार उद्भत करना प्रासंगिक होगा –

"ट्य क्तित्व मानवीय व्यवहार का प्रतिमान है, जो किसी परिस्थिति विशेष के प्रत्युत्तर में किये जाते हैं, जो परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं तथा जिसका उस परिस्थिति विशेष से अलग कोई अस्तित्व नहीं होता।"

मनोवैज्ञानिक एच. ती. वारेन । भ.८. ८०००० । के अनुतार "ट्यक्तित्व ट्यक्ति का तंपूर्ण मानतिक तंगठन है जो
उसके विकास की किसी भी अवस्था से होता है।"

"Personality is the entire mental
organisation of human being at any
stage of his development."

रेक्स राक । Reve Rock । के अनुसार -

"ट्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणीं का संतुलन है।"<sup>2</sup>

<sup>।</sup> किक्षा मनो विज्ञान, डाँ० माथुर, आगरा, पृ. 497.

<sup>2</sup> वहीं.

"Personality is the balance between socially approved and disapproved traits."

# जे. डे. डेजील I J E Dashiell के अनुसार!-

"ट्यक्ति का ट्यक्तित्व संपूर्ण स्थ से उसकी प्रतिक्रियाओं की और प्रतिक्रियाओं की आवश्यकताओं की उस ढंग की ट्यवस्था है, जिस ढंग से वह सामाजिक प्राणियों दारा आंकी जाती है। यह ट्यक्ति के ट्यवहारों का एक समायोजित संकलन है, जो ट्यक्ति अपने सामाजिक ट्यवस्थापन के लिये करता है।"

"Individual personality is defined as his system of reactions and reaction possibilities into as viewed as fellow members of the society. It is the sum total of behaviour trends manifested in his social adjustments."

<sup>1</sup> Fundamental of Objective Psychology, J.E. Dashiell, p. 55.

डेशील की परिभाषा, व्यक्तित्व की प्रतिक्रियाओं और व्यवहारों का दंग बताती है और कुछ हद तक युक्तिसंगत भी है। व्यक्तित्व के संबंध में आधुनिक परिभाषा इस प्रकार व्यक्त की जाती है –

> "ट्य क्तित्व, ट्य क्ति के साथ उन मनोशारी रिक संस्थान का गतिशील संगठन है, जो वातावरण में उसका अदितीय समायोजन निर्धारित करते हैं।"

"Personality is the dynamic organisation with the individual of those Psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment."

वस्तुतः व्यक्तित्व का विकास उसकी इसी व्यवस्थापन क्रिया पर आधारित होती है। विदानों के अनुसार, व्यक्तित्व के विकास में जो चार तत्व मुख्य स्थ से प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं वे हैं -

> । का शरीर, । छा ग्रन्थि रचना, । गा वातावरण, एवं । धा सीखना।

<sup>1</sup> Personality, A Psychological Introduction, Prof. H.W. Allaport, p. 46.

सम्यक रूप से इन तत्वों की अनन्य भूमिका स्थापित होती है। विस्तृत विवेचन अपे क्षित नहीं है तथापि संगीत के संदर्भ में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।

प्रतिद्ध मनोवैज्ञानिक ट्यक्तित्व एवं ट्यक्तित्व के गुणों में परिवर्तन हेतु संस्कार को महत्वपूर्ण मानते हैं जो विशिष्ट आदतों से उत्पन्न होते हैं और वातावरण में ट्यवस्थापन के ढंग को बताते हैं, साथ ही ये गुण परिवेश के पूभाव से बदलते रहते हैं।

विदानों के अनुसार व्यक्तित्व तीन प्रकार के होते हैं -

ाका <u>बहिर्मुखी</u> - वे न्यक्ति जिनकी रूचि बाह्य जगत् से होती है, उनका न्यक्तित्व बहिर्मुखी कहलाती है।

ारु। अन्तर्मुखी - वैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, जिनकी रूचि स्वयं में निहित होती है।

अगव्यक्ताओं के लिये स्वष्ट निर्णय लेते हैं।

चाहे मनोवैज्ञानिक तिद्धांत हो या तामा जिक, ईशवर प्रदत्त मनो-शारी रिक संगठनों के सामंजस्य के उपरान्त व्यक्ति का जो व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है उसके विकास में पारिवारिक, सामा जिक वातावरण, शिक्षण-पृशिक्षण अपनी अन्तर्चेतना इत्यादि सभी अवयव सिक्षि भूमिका निभाते हैं। संगीत के संबंध में प्रतिभा व्यक्तित्व का सहयोग संगीतिक ज्ञान एवं प्रयोगात्मक प्रदर्शन की कलात्मकता को शत्गृणित बढ़ाते हैं।

मनोवैज्ञानिक परीक्षण । बुद्धि परीक्षण।

# सामी तिक अनुकूलता परीक्षण

Musical Aptitude Test 1

मनो विज्ञान दारा निर्धारित प्रमुख तत्वों में परीक्षण या अनुकूलला परीक्षण, जिले अंग्रेजी में Aptitude Test कहते हैं, का भी अनन्य महत्व है। जैसा कि यह कई बार उल्लिखित किया जा चुका है कि मनो विज्ञान, मन मित्तिष्क, चेतना, व्यवहार का विज्ञान है, अत्तरव ज्ञानार्जन के क्रम में मनुष्य की नैसर्गिक प्रतिभा, व्यक्तित्व, संस्कार के संदर्भों में विष्ययत्रत ग्राह्यता किस सीमा तक है, इसकी जांच-परख होना भी मनो विज्ञानिक दृष्टि एवं विषय की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हो जाती है। संगीत के संदर्भ में हम बाल्यकाल से सुनते समझते आये हैं, कि पहले कहा जाता था - "देख्या, सिख्या, धरख्या"। अर्थात् देखना, सीखना और तब परखना। प्राचीन मुक्कुल पद्धति के ऐसे अनेकों उल्लेख प्राप्त होते हैं कि मुक्क के समीव

क्वानार्जन हेतु प्रस्तुत होने वाले शिष्य को पहले कड़ी जांच परीक्षा से गुजरना होता था, ता कि इस बात का परीक्षण हो सके कि विधार्थी में अमुक विधा गृहण के पृति कितनी संवेदनशीलता है। आधुनिक युग विक्वान का युग है। हम बीसवीं से इक्कीसवीं शताब्दी की ओर लगभग अगुसर हो चुके हैं। यह विज्ञान की दृष्टि ही पृदान करता है किसी भी विषय वस्तु को गहनता से सिद्धांतों के तहत अध्ययम करना। तात्पर्य यह है कि विषयों की वैज्ञानिक रीति से अध्ययन एवं विवेचन करना आज के युग में सुलभ हो गया है।

अध्ययन एवं विवेचन की इस पृक्तिया में शिक्षा एवं शिक्षण यद्धित, विशेष्णकर संगीत की शिक्षण-पद्धित का अनुशीलन मनोवैज्ञानिक पद्धित से होना परमावश्यक हो जाता है। यधि भारतीय संगीत गुरूकुल पद्धित के दारा विकसित, पल्लवित और समृद्ध हुआ है, जिसके अन्तर्मत गुरूकुल पद्धित दारा बाल्यकाल से ही एक निश्चित अवधि तक गुरू के सानिध्य में रहकर संगीत की शिक्षा-दीक्षा गृहण करने की व्यवस्था थी। काल की पगडंडी पर अग्रसर रहते हुये गुरूकुल पद्धित से परंपरा, वाणी, घराना इत्यादि का प्रादुर्भाव हुआ। इन्हीं घराना पद्धित की किंचित संकीण सीमाओं तथा अनेक सामा जिक, राजनैतिक कारणों ने संगीत की संस्थागत शिक्षण पद्धित की धारा के विकास का आधार निर्मित किया है।

आधुनिक समय में बैक्षिणिक संस्थानों में संस्थागत संगीत विक्षण

के चार मुख्य अंग माने जाते है -

- ।. ভার
- 2. **विक्षिक**
- 3. जिक्ष्म पद्धति तथा
- 4. मुल्धांकन।

तात्पर्य यह है कि छात्र, शिक्षक, शिक्षण पद्धति के साथ-साथ मूल्यांकन या परीक्षा का होना अति आवश्यक है, जिससे विषयगत गृह्यता के साथ-साथ शिक्षण की सार्थकता का भी मान हो पाता है।

वस्तुतः परीक्षा, परीक्षण, मूल्यांकन, जांच परीक्षा इत्यादि कुछ विशिष्ट योग्यताओं की माप करती है। जब मनोवैज्ञानिक तरीकों से इस प्रकार के परीक्षण किये जाते हैं तो ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहे जाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण जांच योग्यता की मापन में कुछ सामान्य सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। संगीत में क्षमता एवं पद्धति प्रयोजन पर भी यह निर्भर करता है। संगीत में क्षमता का निर्धारण द्दी मूल तत्वों – स्वर और लय के संस्कार पर विशेष्य स्थ से आधारित होता है। जिस विद्यार्थी में स्वर और लय के वृति विशिष्ट संवेदनशीलता न हो उन्हें श्रवण संवेदना के लिये तैयार किया जाये. जो संगीत का आनन्द उठा सकें।

मनोवैज्ञा निक परी क्षणों के संबंध में मनो विज्ञान विषय के अनेक

विदानों ने अलग-अलग ढंग से अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। प्रस्तृत विषय वस्तु के संदर्भ में इनका विस्तार से वर्णन अपे क्षित नहीं है तथा पि उन परीक्षणों के संदर्भ में मूल धारणा के बारे में यह परिभाषा विशेष उल्लेखनीय है -

> "एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रूप से एक वस्तु-निष्ठ एवं मानवीकृत माप, एक प्रतिदर्भ के व्यवहार का होता है।"

> "A Psychological test is essentially an objective and standardized measure of sample behaviour."

संगीत के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिये सर्वष्रथम सुष्र सिद्ध वैज्ञानिक कार्ल ई. सीजोर १ ८००८. ६ Seashore है का नाम आता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है।

"Basically the function of Psychological test is to measure the individual diffe-

<sup>1</sup> Psychological Testing, Awastani Anne, p. 21.

rences and a psychological test is essentially an objective and standardised measure of a sample of behaviour."

वस्तुतः मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के अन्तर्गत पृथ्मतः मानसिक परीक्षण आता है, क्यों कि मन, मस्तिष्क की स्थिति एवं ग्राह्यता का आकलन सबसे पहले करना परमावश्यक है। मनः स्थिति के आकलन के बाद तब जाकर बुद्धि परीक्षण का स्थान आता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो या मानसिक परीक्षण इसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि ज्ञानार्जन के इस पहलू के भिन्न-भिन्न अवयवों के पृति उपयुक्तता तथा संस्कारगत गृण कितना है। संगीत का जहाँ तक संबंध है, यह अक्षरशः सत्य है कि संगीत के पृति अनुराग प्रायः पृत्येक मनुष्य में पाया जाता है। यह अन्य बात है कि शायद ही हजारों-लाखीं में दो-चार होंगे जो संगीत की माध्र्यं संवेदन-शीलता के पृति शून्य हों।

डॅा० वसुधा कुलकर्णी के अनुसार -

मानतिक परीक्षण तीन प्रकार से करते हैं -

1. SMAT OT UT SOT I Ability Test !

<sup>।</sup> भारतीय संगीत एवं मनो विज्ञान, डाँ० वसुधा कुलकणीं, पृ. 187.

- 2. उपलिख्यों का परीक्षण ! Intelligence Test
- 3. विशेष गुणों का परीक्षण ! Spend Aptitude Test !

ये परीक्षण मानव की योग्यता को ढूंढ़ने के वैज्ञानिक आधार हैं। योग्यता की परिधि में मनुष्य में कुछ आन्तरिक तथा कुछ बाह्य गुण होते हैं। इस आधार पर यह आन्तरिक गुणों का घरीक्षण है। मनोवैज्ञानिक आधार पर जो परीक्षण होते हैं उनमें तीन गुण होते हैं -

- अ। वैधता । Validity
- ाव। विश्वतनीयता Reliability।
- सा मानकी करण standardisation

इन परीक्षणों के विस्तार से चर्चा मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार करना आवश्यक नहीं है तथापि संगीत के संबंध में इनकी प्रासंगिकता उपयो गिता एवं आवश्यकता के संदर्भ में जब हम सूक्ष्म परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि ललितकला के रूप में संगीत मनुष्य की अन्तर्भावना की अभिव्यक्ति मानी जाती है, जो मानसिक भावनाओं का लालित्यावरण बुतिषल है। इन भावनाओं की अभिव्यक्ति में शरीर के साथ-साथ मन की स्थिति की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। मंन, बुद्धि से संबंधित है तथा मानसिक परीक्षणों के दारा बुद्धि और बुद्धि मापने की अवधारणा ही बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में सहायता प्रदान करते हैं।

मनोवैज्ञानिक, मानितक या बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में जब हम संगीतिक जांच के लिये अगुसर होते हैं तथा मुख्य रूप से केन्द्रित किया की जाती है तो संगीतिक जांच परीक्षण के विभिन्न स्वरूप का उल्लेख एवं उन पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। संगीत संबंधी जांच के लिये निम्न तरीके अपनाये जा सकते हैं। —

#### ।. लिखित परीक्षा -

तांगी तिक जांच के लिये लिखित जांच परीक्षा ज्ञान प्राप्ति की जांच के लिये अत्यन्त उपयोगी है, जो निबन्धात्मक या तकनी कि जैली के अन्तर्मत हो सकती है। इसके लिये शिक्षक दारा ही बनाई गई प्रमावली के अन्तर्मत जांच की जा सकती है। विशेषकर संगीत की प्रारंभिक तथ्यों को लेते हुये। जैसे – स्वर, अलंकार, प्रारंभिक राग इत्यादि के संदर्भ में संवेदनशीलता की जांच।

#### 2. प्रायो निक परीक्षा -

विद्यारियों में संगीत के प्रति अभिरूचि एवं कौझल की जांच प्रायोगिक तरी के से भी की जा सकती है। संगीत में स्वरों की पहचान, स्वरों का उंचा-नीचापन, विभिन्न स्वरों पर अलग-अलग

<sup>।</sup> भारतीय शास्त्रीय संगीत और मनोवैज्ञा निक विश्लेषण - शोध वृबन्ध, स्वयं, वृ. 118.

ठहराव की पहचान इत्यादि दारा इसकी जांच की जा सकती है।

# 3. <u>मौ खिक परीक्षा</u> -

तंगीत के प्रति तीव्र जिज्ञासा जानकारी स्वं प्रत्युत्यन्नमति की जांच शिक्षक इसके दारा कर सकते हैं, ता कि विद्यार्थी की अभि-रूचि का, इस माध्यम से शीध्रता से, ज्ञान हो सके।

#### 4. पुत्रनावली दारा -

संगीत के संबंध में लिखित व प्रयोगात्मक बातों के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान से संबंधित एक विस्तृत प्रमावली तैयार करके भी विद्यार्थी की बुद्धिमत्ता, अभिरूचि, जिज्ञासा, इत्यादि के बारे में जांच की जा सकती है। इसमें संगीत के तथ्यों से हंटकर सामान्य ज्ञान की बातें भी शामिल की जा सकती है।

# 5. रिकार्ड दारा -

विद्यार्थी, संगीत के प्रति अपनी जानकारी यदि कहीं अंकित करता रहे तो भी इस माध्यम से विद्यार्थी की संगीत के प्रति लगाव, लगन, रूचि, उनके सामा जिक रवं व्यक्तिगत अनुकूलता तथा समस्याओं के परिषेक्ष्य में जाना जा सकता है, जिससे संगीत के प्रति उनकी अभिरूचि निर्धारण में काफी मदद मिलती है।

# बुद्धिमत्ता एवं उपलब्धि परीक्षण

इन परी क्षणों एवं इनकी विविध विधियों के अनुसार संगीत जैसे प्रयोगात्मक विध्य में बुद्धिमत्ता एवं उपलब्धि परीक्षण भी अत्यंत उपयोगी होता है। जिससे पता चलता है कि संगीत में विद्यार्थी की वर्तमान योग्यता कितनी है तथा आगे संगीत सीखने की कितनी क्षमता है। यह विभिन्न उम्र वर्ग के अनुसार ही होनी चाहिये।

इत प्रकार के परीक्षण को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है -

- । नाद-श्रुति-स्वर ज्ञान पर आधारित
- 2. राग ज्ञान
- उ. ताल और लय ज्ञान।
- । नाद-श्रति-स्वर ज्ञान -

अविष्यम शुद्ध स्वरोच्चारण हो तथा बाद में स्वर आकार में भी गाये जायें तथा सभी स्वरों के बारे में

<sup>।</sup> स्वयं शोध पृबन्ध: भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पु. 120-21.

पुश्न किया जाये।

शबश तत्पश्चात् कोमल विकृत और तीव्र विकृत स्वरों का प्रयोग करके स्वर ज्ञान की जांच की जाये।

श्तश को मल विकृत में बारी-बारी से रिष्म, गंधार, धैवत तथा निषाद स्वरों के प्रयोग स्वंस्वर ज्ञान की जांच तथा इसके बाद तीव्र मध्यम की जांच।

ादा सप्तक में पहले एक और बाद में दो स्वरों को छोड़ते हुये आकार में गाकर पूछा जाना कि कितने और कौन से स्वर नहीं गाये गये आदि।

#### 2. राग ज्ञान -

ini इसके अन्तर्गत वैसे विद्यार्थी की जांच हो सकती है जिन्हें संगीत का प्रारंभिक ज्ञान है और उनके इस ज्ञान के आधार पर प्रारंभिक रागों को स्वर एवं आकार में आरोह-अवरोह प्रतृत कर राग ज्ञान की जांच की जा सकती है।

ाब। वैसे विद्यार्थीं, जिनमें कुछ विशेष प्रतिभा परिलक्षित हो अथवा उसकी जांच की जानी हो, उन्हें कुछ उच्च स्तरीय रागों के आरोह-अवरोह गाकर राग ज्ञान की जांच की जानी चाहिये।

## 3. ताल और लय ज्ञान -

इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम लय की स्थिरता की जांच परमावश्यक है। किसी भी लय में पहले गिनती के माध्यम से । - 2 - 3 - 4... बिल्कुल बराबर-बराबर लय के अन्तर्गत पढ़ने और ताली देकर प्रदर्शन करने की क्षमता की जांच की जानी चाहिये।

इसके पश्चात् एक मात्रा में 2 मात्रा बोलने, ट्यक्त करने की क्षमता अथवा दुगुन लय की जांच होनी चाहिये। तदुपरान्त चौगुन की लय, जो कि दुगुन लय की दुगुन के आधार पर भी समझाई जा सकती है, की समझ के संबंध में क्षमता की जांच की जानी चाहिए।

परीक्षणों की इसी श्रृंखला में विभिन्न लय-छंद युक्त अलंकार को प्रस्तुत करके विद्यार्थी की उस छंद के प्रति संवेदनशीलता इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है - जैसे -

- । तारे तारेम् रेग रेगम .... इपताल 🛚 🛮 । गात्रा 🔻
- 2. तारेन रेगम, रेगम नमय... दादरा ! 6 माता!
- उ. तारेग तारेगम, रेगम रेगम प रूपक तीवा । 7 मात्रा
- 4. तारेगम, रेगमप, गमषध- तीन ताल 🛚 16 मात्रा

लय की स्थिरता की जांच में निम्न विधि उपयोगी हो सकती है। पहले पृत्येक मात्रा में एक ठहराव से स्थिरता की जांच -

फिर बीच में किसी मात्रा में दुगुन लय शामिल कर जांच -

या.

कुछेक इस प्रकार के जांच से संगीत संबंधी प्रारंभिक परीक्षणों के संदर्भ में ज्ञान अभिरुचि की जांच हो सकती है जिसके अन्तर्गत स्वर, लय दोनों के पृति विद्यार्थी की संवेगात्मक सूझ-बूझ का पता चल सकता है। साथ ही गुद्ध, कोमल तीव्र स्वरों के साथ-साथ विभिन्न छंदों में निबद्ध स्वरावली से लय-छंद के पृति मनः स्थिति का भी आभास मिल पाता है।

पुरंभिक जांच हो या शिक्षण के बाद की परीक्षा, संगीत में पृशिक्षण के दौरान तथा पुदर्शन स्तर के हर मोड़ पर एक अन्य महत्वपूर्ण अवयव की महत्ता उभर कर आती है, जो कलाकार, शिक्षक तथा विद्यार्थी के संगीतिक जीवन के पृत्येक काल से जुड़ा भी है और पृभावित भी करती है, वह है – स्मृति।

# स्मृति एवं विस्मृति ! Memory and Forgetting ;

भारतीय संगीत के बारे में यह कहा जाता है कि यह गुरूमुखी विद्या है। गुरू के मुख से निकले हुये नादोच्चार को शिष्य सुनकर उसे आत्मसात करता है, अभ्यासित कर उसमें और कलात्मक निखार वैदा करता है। इस क्रिया में प्रतिभा, बुद्धिमत्ता, लगन, अभ्यास इत्यीद के अतिरिकत जो एक प्रमुख तत्व अपनी उप स्थिति एवं महत्ता का बोध कराता है, वह है "स्मृति"। संगीत प्रयोगात्मक महत्व का विषय होने के कारण इसमें लिख-पढ़कर सीखने की उतनी महत्ता नहीं है, जितना सुन-सीखकर। इस योग्यसा के पीछे "स्मृति" का अनन्य महत्व है। सफल गायन-वादन के प्रस्तृतिकरण में सशक्त स्मृति की अद्भृत क्षमता का परिचय होता है। अनुभवगम्य स्मृति का ही प्रत्यक्ष रूप में हमें बोध हो पाता है।

'स्मृति' को जब हम मोटे तौर पर देखते हैं तो पाते हैं कि
भारतीय संगीत के परिपेक्ष्य में शिक्षण क्रम प्रारंभ होने के साथ ही
मानतिक खं ज्ञानात्मक विकास का क्रम भी प्रारंभ होने लगता है।
संगीत शिक्षण खं अभ्यास के दौरान, जो भी क्रियायें की जाती हैं,
वह चिन्तन-मनन के सहारे ज्ञान के भेंडार को बुष्पित, पल्लवित खं
समृद्ध बनाती है। इस ज्ञानात्मक विकास का प्रभाव मनुष्य की कल्पना
ज्ञाणित पर पड़ता है, जिसका कि संगीत में अनन्य महत्व है। कल्पना,
मन महितष्क की मुजनात्मक उड़ान है। लितत कलाओं में जो कल्पना

का विवरण प्राप्त होता है, वह मनो विज्ञान की दृष्टि से केवल दृष्टि कल्पना तक सी मित रह जाता है, क्यों कि दृष्टि से ग्राह्यता में त्वरण मिलता है। वैसे ध्वनि तथा रस कल्पना सदृश अवयव संगीत के संबंध में महत्वहीन नहीं कहे जा सकते हैं।

मन मितिष्क में कल्पना एक ऐसा सम्राक्त तत्त्व हैं जो पूर्व अनुभवों से प्राप्त किये गये तत्वों को एक नये रूप में रखकर एक नये तत्त्व की रचना करती है। स्मृति एवं कल्पना के बीच कोई बड़ा अन्तर नहीं है, बिल्क कई बातों में दोनों में काफी साम्य हैं। पूर्व घटनाओं एवं अनुभवों से पुनर्स्मरण में ऐसे तत्त्व भी प्राप्त होते हैं, जिनका मौलिक घटना से कोई संबंध नहीं होता है। यह पुनर्स्मरण अनुभव ही स्मृति कहलाते हैं, जो वास्तव में कल्पना होती है।

वस्तुतः कल्पना शवं स्मृति में इतनी निकटता खं तमता है

कि विदानों ने कल्पना को स्मृति का ही विकतित स्प कहा है।

कल्पना और स्मृति दोनों का आधार प्रत्यक्ष ज्ञान है। स्मृति, प्रत्यक्ष ज्ञान दारा प्राप्त अनुभव की चेतना के तमक्ष तुरक्षित रखती है तथा

कल्पना उन अनुभूत विषयों का स्वेच्छानुतार पुनर्निर्माण करती है।

कल्पना में स्मृति का योग रहता है। यह तारी क्रियायें मस्तिष्क

<sup>।</sup> विक्षा मनो विज्ञान, डॉ॰० एस. एस. माथुर, आगरा, पृ. 477.

में होती हैं, जिसके हेतु विदानों का विचार है कि मित्तिष्क में एक ऐसी शिक्त है, जिसके सहारे वह पूर्वानुभूत रेन्द्रिय संवेदनों और अनुभूतियों को फिर से बुला लेता है, जिसे हम सामान्यतः स्मृति कहते हैं।

डॉTO एस. एस. अवस्थी के अनुसार<sup>1</sup> -

"It is memory which enables us to retain the mental pattern of action we have once performed, and so to do it more easily second time and on subsequent occassions."

"Memory placed on record our first impression of a thing, is the reason that we are able to recognise it on the second occassion, otherwise we should have to make its acquaintance afresh every time."

<sup>1</sup> A Critique of Hindustani Music and Music Education, Prof. S.S. Awasthi, Jullendhar, p. vii.

## सीशीर के अनुसार -

"Musical memory is a talent which is inherited in vastly different degree, the differences being greater for the special capacity than for memory capacity in general."

स्मृति के संबंध में मनोवैज्ञा निकों ने प्रयोगों के आधार पर यह भी तिद्ध कर दिया है कि स्मृति मानतिक शक्ति के साथ-साथ मानतिक प्रक्रिया भी है, जिसके दारा मनुष्य अपने भूतकाली म अनुभवों को अपनी वर्तमान चेतना में लाता है। यही क्रिया स्मृति या स्मरण कहलाती है। सुष्र सिद्ध मनोवैज्ञा निक स्टाउट के अनुसार -

"त्मृति एक आदर्श पुनर्तमरण है। इसकी त्थिति उस समय तक रहती है जहाँ तक कि यह आदर्श पुनर्तमरण उसी स्थ और क्रम में पुनः याद करता है, जिसमें कि उनका पहले अनुभव किया गया था।"

# बुडवर्ध के अनुतार -

"त्मृति उस वस्तु को, जिसे वहने तीखा गया है, त्मरण रखने ने संबंधित होती है।" स्मृति, संगीत जैसे क्रियात्मक विषय के लिये अनन्य महत्व की चीज है। बचपन से जो कुछ भी सीखा जाता है, वह मन मित्तिष्क की कल्पना में रखा जाता है, जिसे पुनर्स्मरण एवं स्मृति के माध्यम से आवश्यकतानुसार प्रदिशित किया जाता है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर स्मृति की पृक्रिया में चार खण्ड विदानों ने व्यक्त किये हैं –

- 1. सीखना
- 2. धारण
- 3. बुनर्स्मरण
- 4. पहचान।

# । सीखना -

भारतीय संगीत विधिवत् िक्षण का विश्वय है जिसके अन्तर्गत
गुरू से प्राप्त संगी तिक ज्ञान को गृहण किया जाता है। वैसे तीखना
पृकृति पृदत्त एक स्वतः गतिशील पृक्तिया है। मानव बाल्यकाल से
ही परिवार, समाज, वातावरण से कुछ-न-कुछ सीखता रहता है।
मनोवैशानिकों ने सीखने की पृक्तिया को वातावरण के साथ अनुकृत
व्यवस्थायन बनाने के निमित्त सक्रिय पृक्तिया कहा है।

ती खने ते ता त्पर्य केवल व्यवहार अनुभव ते लाभ उठाना नहीं, किसी कौशन को गृहण करना मात्र नहीं, वरन् ती खने की

सामग्री सुनियो जित करना, उसका मूल्यांकन करना इत्यादि है। सीखना अनुभव दारा व्यवहार में स्थान्तर नाना हो सकता है। पीन के अनुसार -

> "ती खना व्यक्ति में एक परिवर्तन है, जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। उसकी रूचि, रुझान, निपुणता, योग्यता एवं इलाधा शक्ति सभी सी खने की क्रिया की ही उपज है।"

# बर्नहर्ट के अनुसार -

"किसी समस्या को सुनझाने अथवा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये अभ्यास दारा किन्हीं निश्चित परिस्थितियों में व्यक्ति के कार्य-कलायों में जो स्थायी स्थान्तर होता है. उसे सीखना कहते हैं।"

स्मृति के खंड के संबंध में यह स्पष्ट है कि जो कुछ हम ती खते हैं, वह हमारे मन-मित्रक के अन्तः करण में स्थायी भाव की तरह व्यवस्थित हो जाते हैं। इन्हें अभ्यास के द्वारा मित्रिक में स्थायित्व प्रदान किया जा तकता है जो मनोभौ तिकीय शारी रिक क्रिया के द्वारा संभव हो पाता है।

### 2. धारण -

स्मृति के पृखर पृकटन के लिये धारण का अनन्य महत्व है, जो पृत्येक मनुष्य में मित्तष्कीय शक्ति के अनुसार अलग-अलग होता है। क्यों कि किसी शिक्षा को सीखने के उपरांत उसे मित्तष्क में धारण किया जाता है। इस संबंध में वैज्ञानिकों का मत है कि किसी पाठ को सीखने के बाद उस चेतना के कुछ क्षण मित्तष्क में स्थापित किये जाते हैं और वे पोष्ठक मित्तष्क पर कुछ निशान भी छोड़ जाते हैं, जिन्हें रमति चिन्ह कहते है। यहमित्तष्क में अनवरत किया के स्थामें न होकर व्यक्ति विशेष की मित्तष्क की संरचना के स्थानतर पर निर्भर करती है और विभिन्न अवसरों स्वंपरि-रिथितियों के अनुसार प्रभावित होती रहती है।

धारण करने की शावित निम्न कारकों पर निर्भर करती है -

- ाका मस्तिष्क
- ार्थ। स्वास्थ्य
- ागा रुचि तथा
- ध्याः विचार तथा तर्क।

ाका मितिष्क - मितिष्क की बनावट तथा ती क्ष्णता, मनुष्य की बुद्धिमता को प्रभावित करते हैं, जो जनमजात संस्कारों एवं प्रतिभा के सहारे कियाशील रहते है। इन्हीं आधार पर मनुष्यों में धारण करने की शक्ति अलग-अलग होती है। इसी आधार पर मनुष्य की मानसिक योग्यता अलग-अलग होती है।

खा स्वास्थ्य - स्वस्थ तन-मन हर प्रकार से लाभदायक होता है। स्वस्थ शरीर से किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। क्यों कि इससे रुचि जागृत होती है। सीखा गया पाठ, संगीत विद्या सभी मन-मस्तिष्क में गृहण होता है तथा जो धारण करने में सहयोगी सिद्ध होता है। तात्पर्य यह है कि इससे धारण करने की शक्ति में वृद्धि होती है जिससे स्मृति शक्ति भी बढ़ती है।

श्रमः हुन् — ज्ञानार्जन में उस विषय के प्रति रूचि का होना परमावश्यक है। क्यों कि जिस विषय का अध्ययन किया जा रहा हो, उसके प्रति, जितनी अधिक रूचि होगी, धारण करने की शक्ति उतनी ही सशक्त होगी।

ाधा विचार तथा तर्क - धारणा के लिये विचार का महत्वपूर्ण स्थान हैं। सीखे जा रहे विषय वस्तु के प्रति विचार करने तथा तर्क करने की बुद्धिमत्तापूर्ण शक्ति धारणा की किया में काफी सहयोग प्रदान करती है और इतसे मनुष्य की धारणा शक्ति भी मजबूत होती है।

# उ. पुनर्समरण -

किसी भी विषय की शिक्षा के अन्तर्गत पुनर्रमरण उन अनुभवों की मानतिक चेतना की प्राप्ति है, जिसे पूर्व में सीखा जा चुका है। शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त मनुष्य उसे अपनी अलग-अलग क्षमता के अनुसार धारण करता है, उस पर चिन्तन-मनन करता है, अभ्यास के सहारे उसे ध्यानस्थ करते हुये ज्ञानात्मक स्तर का विकास करता है तथा अपनी पृथक शक्ति के अनुस्य आवश्यकता पड़ने पर उनका पुनर्रमरण करते हुये, उसे व्यक्त किया जाता है। यह मुख्यस्य से स्वस्थ धारणा की शक्ति पर निर्भर करता है।

पुनर्स्मरण दो पुकार का होता है -

ाका <u>स्वभावो त्पन्न</u> - यह ऐसा पुनर्तमरण है, जो स्वभाव संस्कारमत ब्राप्त होता है और रूचि एवं प्रतिभा के अनुसार मन मस्तिष्क में स्थापित रहता है।

खा विमर्श्वर्ण - यह ऐसा पुनर्तमरण है, जिसके अन्तर्गत सजग एवं चिंतनशील मन से मनुष्य को पाठ एवं घटनाओं को याद करने में प्रयास करना पड़ता है। विशेष ध्यान देने के पश्चात् ही मित्तष्क में धारण होता है तथा चैतन्यपूर्वक धारण शक्ति इसे पुनर्तमरण की रिथित तक ला छोड़ती है।

### 4. पहचान -

इन सारे तत्वों के साथ-साथ स्पष्ट पहचान करने की शिक्ता भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कुछ समय पूर्व धारण की गई शिक्षा अथवा पाठ को मानसिक योग्यतानुसार पहचान की जाती है जो चेतना के माध्यम से सहज होता है। इस हेतु अनुभव को भाव-बोध दारा उददेश्य की सहायता मिलती है। पहचानना वर्तमान स्थिति का बोध कराती है।

# त्मृति के प्रकार -

विदानों ने त्मृति की व्याख्या के साथ-साथ इसके प्रकार का भी उल्लेख किया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्त ने कल्पना के संदर्भ में त्मृति पर व्यवत्थित विचार करते हुये त्मृति के दो भेद बताये हैं।

- । विद्युद्ध स्मृति
- 2. प्रवक्षा श्रित स्मृति या प्रत्यभिज्ञान।

प्रतिद्व शिक्षा मनोवैज्ञा निक बर्गतन ! ि ८०० १०० । के अनुतार

<sup>।</sup> रत-मीमांता, आचार्य रामचन्द्र शुक्त, वाराणसी, पृ. 260.

# भी तंमृति के दो प्रकार हैं -

- गारित वास्तिविक समृति यह स्मृति मनुष्य की पृतिभा और मान तिक मुणों से सीधे संबंधित है और उस पर आश्रित भी रहती है।
- 2. <u>आदतजन्य स्मृति</u> यह स्मृति यांत्रिक होती है जो भारी रिक व्यवस्था सर्वं पाठ को पृत्येक बार दुहराने की बौद्धिक योजना पर निर्भर करती है।

भी हमाति के मेद के बारे में पाइचात्य विदानों ने (उल्लेख किये हैं। विस्तृत विवरण प्रस्तृत न करते हुये उल्लेख मात्र करना प्रासंगिक ही होगा।

# According to Percy C. Buck 1

Memory is of two kinds -

- 1. Recognition
- 2. The Power of Recall.
- 1. Recognition -

It is sometimes called Memory proper. Memory

<sup>1</sup> Psychology for Musicians, Percy C. Buck, London, p. 55.

deals with the ideas, prompted by sensations, and Recognition occurs when an idea presents itself, and we recognize that we have met with it before.

### 2. Recall -

It happens when we search in our minds for something, and the idea comes up to the surfaces, often making an apparently instantaneous appearances, but always chronologically subsequent to the first moment of search.

Memory is practically just a convenient synonym for "Association of Ideas". The Experimental Study of human memory clearly indicates it under sensory memory which is of two kinds<sup>1</sup> -

- 1. Auditory Memory
- 2. Visual Memory.

Actually Sensory memory forms an integral part of the

<sup>1</sup> The Psychology of Memory, Alan D. Baddeley, New York, pp. 235-36.

process of perception, something which can easily be lost sight of in, an approach that concentrate exclusively on memory.

Although in similarities between auditory and visual memory, it is important to bear in mind the very basic difference between hearing and Vision. The most fundamental of these, is that the special component, which is so important in Visual perception, is either absent from auditory perception or has to be coded in terms of time or intensity. Musical imagery is necessary in all forms of Musical memory. In vivid, Musical memory, we relive the Music.

वस्तुतः स्मृति के संबंध में इतने विवरण के साथ-साथ यह
स्वष्ट है कि कला एवं मनो विज्ञान दोनों के ही संदर्भों में यद्यपि
स्मृति की व्याख्या भिन्न है तथा पि मनुष्य की मनोजारी रिक
बनावट के संदर्भ में स्मृति की अवधारणा समान है। संगीत जैसे विषय
जो कला के अन्तर्गत आने के साथ-साथ मन-मित्तष्क चिन्तन, प्रतिभा,
संस्कार, प्रजिक्षण इत्यादि से सीधे आबद्ध है, के लिये स्मृति की
नितान्त आवज्ञयकता है। पाठ, अलंकार, बंदिशों की स्वस्थ स्मृति
स्थायित्व के बल पर ही कलाकार की कलात्मकता एवं ज्ञानात्मक

भंडार का आकलन किया जाता है।

समृति के तत्व, उपयुक्त परििधतियाँ इत्यादि के साथ-साथ एक विलोग तत्व भी जुड़ा है जिसे विस्मृति कहते हैं।

विस्मृति । Forgetting । -

स्मृति के विलोम के स्थ में विस्मृति भी जीवन का एक तथ्य है। यह भी मानव मित्ताष्ट्रक में निहित स्मृति चिन्ह के साथ आबद्ध है। यह मनुष्य की मान सिक योग्यता, बौद्धिक स्तर तथा परिस्थिति तथा वातावरण पर भी निर्भर करता है।

स्मृति और विस्मृति के संबंध में कई मनोवैज्ञानिक ने अपनी व्याख्या दी है। तात्पर्य यह है कि स्मृति और विस्मृति दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती माना जाता है। जिस विधार्थी की स्मृति अच्छी होती है, उसमें विस्मृति की दर कम पाई जाती है, जबकि ठी क इसके विपरीत जिस विधार्थी में स्मृति स्तर क्षीण होती है तो निश्चित ही विस्मृति की दर उसमें अधिक पाई जाती है। मानसिक स्मृति चिन्हों में स्मृति–विस्मृति की पृक्रिया साथ–साथ चलती रहती है।

सुविख्यात मनोवैज्ञा निक एविंगहात ! Ebbinghaus ! के

अनुसार "विस्मृति बहुत बड़े अंग में याद करने की क्रिया के पूर्ण होने के ठीक पश्चात् ही प्रारंभ होने लगता है। पहले आधे घंटे में याद की हुई पाठ का कुछ भाग, 8 घंटे से लेकर एक दिन तक 2/3 भाग, लगभग छः दिनों में 3/4 भाग और एक महीने में 4/5 भाग विस्मृत हो जाता है।" जबकि रेडोस विजे विदस । Radossawijewits । वामक मनोवैज्ञानिक के अनुसार "याद करने के छः घंटे के बाद 47% तथा पहले और दूसरे दिन के पश्चात् कुमशः 68% तथा 61% ही याद रखा जा सकता है।

पृत्येक व्यक्ति में अपने अलग-अलग मान तिक यो ग्यतानुतार स्मृति-विस्मृति की पृक्तिया सतत् गतिमान रहती है। जित पृकार स्मृति के कई खंड है उसी पृकार विस्मृति के भी दो पृमुख कारण विदानों ने निर्धारित किये हैं। वे हैं -

- 1. AlTer I Fading 1
- 2. FOTOC Blocking !
- । धीणता -

किसी मनुष्य के मित्तष्क में, ज्ञानार्जन के पश्चाद स्मृति चिन्ह निर्धारित हो जाते हैं। जिन्हें सिकृष बनाये रखने के हेतु निश्चित अन्तराल पर अभ्यास के माध्यम से पहचान हेतु पनर्रमरण के क्षेत्र में जागृत रखना आवश्यक हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कुछ निष्चित अन्तराल पर पाठ को दुहराते रहने से मितिष्क के स्मृति चिन्ह जागृत होते रहते हैं। परन्तु यदि सिक्रिय न किया गया तो कुछ काल बाद स्मृति चिन्ह धीरे-धीरे लुप्त होने लगती है और धीरे-धीरे क्षीण होकर विस्मृति को आधार प्रदान करती है।

### 2. स्कावट -

विस्मृति के प्रमुख कारणों में रूकावट भी है, जो मनुष्य के स्मरण रखने की किया में उप स्थित हो जाती है। भूलने में मस्तिष्क के स्मृति चिन्ह पूरी तरह नष्ट नहीं होते, किन्तु बीच में बाधक बनकर कुछ ऐसे तत्व रूकावट के रूप में आ जाते हैं जो विस्मृति का कारण बनते हैं। इनमें जो कुछ प्रमुख हैं – अन्य समान स्मृति, पूर्वलाप्दरी अवरोध, सवैमात्मक कारण, साधी इत्यादि जो समय-समय पर अपनी उप स्थिति के कारण स्मृति की तीक्षणता को प्रभावित करते हैं तथा विस्मृति को महत्व प्रदान करते हैं।

# प्रतिद्ध मनोवैज्ञानिक बैडेले के अनुतार -

"The classical theory claims that progressive forgetting is due to the spontaneous recovery of unlearned prior items, decay theory argues that prior items

simply form a background of noise which exaggerates the spontaneous weakening of the trace over time."

# वंशानक्म एवं वातावरण ! Heredity and Environment!

भारतीय संगीत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि संगीत में घराना. परंपरा, कुल, खानदान विशेष ते जुड़ा हुआ होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। इतना ही नहीं विज्ञान की दृष्टि से भी यह निर्धारित तथ्य है कि मानव के रूप में आज हम जो कुछ भी हैं, जिस स्य में हैं, वह सब वंशानुक्रम स्थिति की देन है। मानव की बहुत सी मान तिक व शारी रिक विशेषता क्रेंडें जो परंपरागत चलती रहती हैं, उनमें माता-पिता के विशेष गुण पुत्र-पुत्री में वंशानुगत रूप में उप तथित रहते हैं। पिता-पुत्र में वंश परंपरा के कारण वे समानतायें होती हैं। पिता के कई पुत्रों में उनके विशेष गुणों के आधार पर अधिकाधिक समानता विद्यमान रहती है। तथापि कभी-कभी करेक मुणों में असमानता भी उप स्थित रहती है। इस संदर्भ में वैज्ञानिकों ने यह भी पुरन उठाया है कि मनुष्य पर इस वुकार के मुण संचरण में वंशानुक्रम का अधिक असर पड़ता है या व रिवेश-वातावरण का। इस संदर्भ में वैज्ञा निकों ने अनेक प्योग किये हैं। इस संबंध में मेण्डेल के प्रयोगों का बड़ा महत्व है, जिसके आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि समानता तथा असमानता विशेष गरि स्थिति एवं अनुपात में एक

<sup>1</sup> The Psychology of Memory, Alan D. Baddeley, New York,

पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होती है।

वंशानुक्रम में उन तब शारी रिक एवं मानतिक विशेषताओं का तमावेश माना जाता है, जिन्हें लेकर ट्यक्ति जन्म लेता है, जो माता-पिता एवं वंश के गुणों से प्राप्त होता है। ताधारणतः इतमें जाति तमानता, विविधता, विधिता इत्यादि गुण शामिल किये जाते हैं। मनोवैशानिकों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो चुका है कि व्यक्ति अपने मानतिक गुणों को वंशानुक्रम से ही गृहण करता है जबकि उसका विकास वातावरण की अनुक्लता पर निर्भर करती है। जेम्स ड्रेंबर के अनुसार "माता-पिता के मानतिक व शारी रिक गुणों का संतान में हस्तांतरण, वंशानुक्रम के ही आधार पर होता है।

जब कि मनोवैज्ञा निकों के रक वर्ग ने वातावरण को अधिक महत्वपूर्ण बताया है कि वंशानुगत विशिष्टताओं से परे, जिस वातावरण में बच्चा पालित होता है, उसी के अनुसार वह बनता है। इस संबंध में डाँ० वांटसन रवं गर्डनर का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने प्रयोगों के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि "मानव के विकास में वातावरण का प्रमुख हाथ है।"

बाद के वैज्ञानिकों ने इन दोनों महत्वपूर्ण तथ्यों को पुनः वित्रनेषित किया और यह तथ्य स्थापित हुआ है कि वंशानुक्रम खं वातावरण दोनों ही समान शक्ति रखने वाली महत्वपूर्ण अवयव हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति निश्चित रूप से वंश-परंपरा के गुण लेकर जन्म लेता है, परन्तु उन गुणों को विशेष्य रूप से परिमार्जित कर विशेष्य रूप उपयुक्त ढांचे में विकसित करने का कार्य वातावरण का है। यह स्थापित तथ्य है कि जीवन की हर रूक घटना, उपलब्धि मानव के लिये "वंशानुक्रम रूप वातावरण" का समन्वित प्रतिष्क है। इनमें से दोनों का महत्व है। वास्तव में यदि व्यक्ति के विकास के लिये वंशानुक्रम बीज प्रदान करता है लो वातावरण उसके लिये भूमि, प्रकाश, जल, वायु इत्यादि का काम करता है।

इस लिये यह कहा जाता है कि

व्यक्तित्व = वंशानुक्रम + वातावरण के स्थान पर व्यक्तित्व = वंशानुक्रम × वातावरण।

मानना अधिक उपयुक्त है। क्यों कि दोनों के ही प्रभाव से मानवीय
गुणों से युक्त व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वंशानुक्रम को
जन्मजात वैयक्ति गुणों का योगफल भी कहते हैं। जीव विज्ञान के
सिद्धांतों के अनुसार "निधिक्त अण्ड में संभाव्यतः उपस्थित विज्ञिष्ट
गुणों का योग ही वंशानुक्रम है। जिसके अनुसार मनुष्य का शरीर
असंख्य को शिकाओं से निर्मित होता है। पुरुष व स्त्री । पिता-माता।
के मिलन से उत्पन्न मर्भावस्था की प्राथमिक स्थिति में भूण की रचना
केवल एक कोष्य से होती है। जिसे युक्ता कहते हैं। युक्ता पुरुष के

मुक् व स्त्री के अण्ड के संयोग होने पर निर्मित होती है। दोनों के सामुज्यन से निष्यंन किया के उपरान्त भूण का प्रथम स्वस्प बनता है। जिसमें मुक्क व अण्ड दोनों बीज कोषों के स्प में कुछ विशेष गुण-दोषों के वाहक होते हैं जिन्हें वंश-सूत्र ! टिम्म्ला का प्रथम होते हैं जिन्हें जाता है। इन वंश सूत्रों में और भी सूक्ष्म पदार्थ होते हैं जिन्हें जीन्स ! ५ ५०० १ या पित्रैक कहते हैं। इनमें जो गुण विद्यमान होते हैं वे गुण भूण में आ जाते हैं, जो वंश परम्परा के अनुसार माता-पिता-दादा-दादी-नाना-नानी, तात्पर्य है कि मां या पिता की वंश शृंखला से संबंधित होते हैं तथा बच्चों में आ जाते हैं, जिन्हें ही वंशानुक्रम कहते हैं।

वातावरण से तात्पर्य मनुष्य के चारों तरफ की परिवेशगत
परिस्थित से समझा जाता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डगलस ने अपनी
पुस्तक Educational Psychology में वातावरण के संबंध में लिखा
है -

"वातावरण वह कारक है जो समान बाह्य शक्तियों प्रभावों और परिस्थितियों का सामूहिक रूप है। जो जीवधारी के जीवन और स्वभाव, व्यवहार और अभिवृद्धि, विकास और प्रौढ़ता पर प्रभाव डालता है।"

इस प्रकार वातावरण के अन्तर्गत वे सभी तत्व आते हैं जिसका मानव के

मानसिक, बौद्धिक, नैतिक व आध्या त्मिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं।

चूं कि वातावरण के अन्तर्गत प रिवेशगत प्रत्येक पहलू आते हैं अतरव वातावरण के तीन प्रकार सामने दिखलाई पड़ते हैं -

- ।क। प्राकृतिक वातावरण,
- lel सामाजिक वातावरण, **एवं**
- 💵 मान सिक वातावरण।

मानवीच गुणों के विकास में प्रकृति के साथ-साथ मनुष्य का समाज व अपने परिवेश के साथ की अनुकूलता अत्यंत महत्वपूर्ण कही जाती है। समाज के हरे के पहलू में इस सिद्धांत की महत्ता तथा उपयो गिता सिद्ध होती है। यदि संगीत विषय में इस सिद्धांत की उपादेयता के संदर्भ में विचार करें तो यह ज्ञात होता है कि संगीतज्ञ बनने के लिये इन दोनों में कोई एक गुण संपूर्ण नहीं है। एक संगीतज्ञ का पुत्र क्यों न हो यदि उचित संगीतमय वातावरण न मिले तो वंगित विकास संभव नहीं हो पाता। या हम कहें कि वंशानुगत संगीतिक गुण विद्यमान न हों तो चाहे लाख वातावरण की उद्यलक्धता में लालन पालन हो तो भी वंगित परिणाम व स्तर प्राप्त नहीं हो सकता है।

संगीत की दुष्टि में वंश परंपरा को घराना के नाम से भी

संबोधित करते हैं। घरानेदार-परम्परागत संगीतज्ञ अथवा कलाकार!
गुरू- किय परंपरा से प्राप्त संगीत किथा में घरानेदार परिवार के
वंशानुगत गुण प्राप्त बच्चों के यदि संगीतमय वातावरण भी मिल
जाता है तो वही बालक स्तरीय कलाकार एवं श्रेष्ठ संगीतज्ञ बनने
की ओर अग्रसर होने लगता है।

इस आधार पर मानव में संगितिक योग्यता को ही महत्वपूर्ण माना जाता है और संगितिक योग्यता को वंशानुगत मानने वाले विदानजन इस योग्यता को जन्मजात मानते हैं। इस गुण के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों के महत्व के संदर्भ में विदानों ने अपने प्योगों के आधार पर कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किये हैं, जिनमें हस्ट । स्टिंग्ड के अनुसार -

> ाका जब माता-पिता दोनों संगी तिक होते हैं तो उनके सभी बच्चों में संगी तिक गुण उप स्थित रहते हैं।

शिखा जब माता-पिता में कोई एक संगी तिक होता है तो या तो कोई बच्चा संगी तिक गुणों से युक्त नहीं होगा या फिर उनके बच्चों में पचास प्रतिकृत ही गुण विद्यमान रहता है।

श्रमः जब माता-पिता कोई संगितिक नहीं होता है तो या तो कोई बालक संगितिक गुणों से युक्त नहीं होगा या फिर कुछ में संगितिक रूझान हो सकता है। कुछेक अन्य मनोवैज्ञानिक गेल्टन । जिंदी रिक्स । तथा अमान शीनफेल्ड वातावरण के आधार पर प्रयोग किये हैं, जिसके आधार पर जो तिद्धांत स्थापित किये गये हैं उनके अनुसार -

ाका जब माता-पिता दोनों संगी तिक प्रतिभा से युक्त होते हैं तो उनके बच्चों में सत्तर प्रतिभत या इससे अधिक संगी तिक प्रतिभा होती है।

श्वा जब माता-पिता में कोई एक सांगी तिक होते हैं तो बच्चों में अधिकतम साठ प्रतिशत तक सांगी तिक गुण विद्यमान होते हैं।

श्रमा जब माता-पिता दोनों में ते कोई भी संगी तिक नहीं होते वहां केवल 15 ते 20 प्रतिशत तक ही सांगी तिक गुण की योग्यता रहती है।

इसी संदर्भ में जर्मन शोधकत्तांओं हैं कर । Hace Cer । एवं ज़ीन्हन | Kienhen | के वंशानुगत जांच | Heredity Test | भी विशेष उल्लेखनीय है। जिनके अनुसार -

> ाका माता-पिता दोनों संगी तिक हो - बच्चों में सांगी तिक योग्यता 86 प्रतिशत तक उप स्थित इहते हैं।

ारा माता-पिता किसी एक में सागी तिक गुण हो -बच्चों में 60 प्रतिशत सागी तिक गुण उप स्थित रहते हैं।

श्रा माता-पिता यदि दोनों में संगी तिक गुण न हों -तो बच्चों में 25 प्रतिशत तक संगी तिक गुण उप स्थित रहते हैं।

जन्मजात संस्कारों के आधार पर वंशानुगत संगी तिक प्रतिभा एवं गुणों से संबंधित विभिन्न विद्यानों दारा संपादित भिन्न-भिन्न प्रयोगों से प्राप्त सिद्धांत के अनुसार पाते हैं कि वंशानुक्रम से प्राप्त गुण बच्चों में संगी तिक गुणों के विकास में महत्व रखते हैं। यदि इन्हीं स्तरीय परिस्थित में वातावरण परिवेश का भी सिक्रिय योगदान मिल जाता है तो विकास परिणाम अत्यन्त उच्च को दि का प्राप्त होता है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि वंशानुक्रम तथा परिवेश का प्रभाव बच्चों पर अवश्य पड़ता है तथापि ऐसे उदाहरण भी है जबिक माता-पिता बाबा, दादी नाना-नानी इत्यादि से पृथक गुण भी बच्चों में दिखाई देते हैं। संगीतिशों के परिवार में अनुक्ल परिवेश के होते हुये भी कभी-कभी अपवाद स्वस्य एक-दो बच्चे ऐसे भी पाये जाते हैं जिन्हें न तो संगीत में रूचि होती है न उनमें संगी तिक क्षमता ही होती है। इसी प्रकार कभी-कभी ऐसे परिवार में प्रखर संगी तिक क्षमता वाले भी दो-एक बच्चे होते हैं जिनमें वंशानुगत संगी तिक मुण कभी विद्यमान नहीं रहते हैं। यद्यपि इस प्रकार के

गुण अथवाद स्वरूप ही पाये जाते हैं तथा पि ऐसे उदाहरणों में वंशानुकुम से अलग संस्कारगत गुणों के आधार पर यह समझा जाता है।

इस संदर्भ में पाश्चात्य विदानों के कुछेक सिद्धांत उल्लेखनीय है।

रिविस्ज । Rivisty । के अनुसार! -

"The Individual brings the natural aptitudes for his development with him when he comes into the world. The environment furnishes the stimuli for development. Aptitude and environment together make up the sum total of the Individual."

फ़ैंसवर्ध । Franswork । के अनुसार<sup>2</sup> -

"It is now clear that neither nature nor nurture can alone make Musician, both must be present before Musical and others

<sup>1</sup> Introduction to the Psychology of Music, G. Rivisz, p. 87.

<sup>2</sup> The Social Psychology of Music, Fransworth, p. 184.

abilities can emerge. The Person who has excellent tonal and Rhythmic sensitivities will not be as likely to achieve in Music as well another with similar sensitivities who finds himself in a more propitious Environment."

मानव के सांगी तिक विकास के निमित्त प्राप्त प्राकृतिक तत्वों के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक विश्लेष्य के अनुसार उन तत्वों के मनोवैज्ञानिक आधार भी अपने आप में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। क्यों कि वंशानुगत वंश परम्परा से प्राप्त जन्मजात सांगी तिक क्षमताओं का विकास, उपयुक्त परिवेश, वातावरण तथा अनुकूलता प्राप्त हो तो, उत्तम ढंग से हो पाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि मानवीय गुणों के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है।

# अस्याय.

# अध्याय - तृतीय

भारतीय संगीत : ता त्विक उद्भव, विकास सर्व आधारभत तत्व

# संगीत- पारिभाषिक व्याख्या

भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परम्परा की धरोहर, संस्कृतिक सभ्यता का परिचायक, धार्मिक अध्यात्म की सशक्त बुनियाद भारतीय संगीत, सृष्टि के उद्भव के सम्ब से ही अखिल विश्व की पृत्येक सजीव गतिविधि में व्याप्त है। यह मानसिक वृत्ति के साथ ही जुड़ा हुआ माना जाता है। वैसे संगीत केवल संस्कृति का ही परिचायक नहीं अपितु जीवन के आरंभ से लेकर अंतिम यात्रा तक मानव मात्र की पृत्येक क्रिया के साथ आबद्ध भी है। अतस्व यह कहा जाता है कि संगीत हमारे आध्यात्मिक, सामाजिक स्वं भावात्मक जीवन का अंग भी है। मानव मात्र की साहचर्यता से अलग इसे ईश्वरीय वाणी भी कहा गया हैं, क्यों कि यह ब्रह्मस्वस्थ

भी है। शास्त्रों से यह जात होता है कि ब्रह्म एक अखंड तथा अदैत होते हुये भी परं-ब्रह्म एवं शब्द ब्रह्म - दो स्पों में कल्पित होता है।

"ते तितरी योप निषद" में स्पष्ट कहा गया है कि 'ओम्'

ापुण्दाः यह ब्रह्म है। 'ओम्' से ही सामगायक गान प्रारंभ करते हैं।
'ओम्' का प्रथम उच्चारण करके ही वेद पाठ या गान प्रारंभ किया जाता है। 'ओम्' एक अक्षर साक्षात् ब्रह्म है तथा यह अक्षर ही ब्रह्म और परब्रह्म है। जो सामगान की परंपरा से निः सृत होता हुआ संगीत के लिये नाद ब्रह्म के रूप में स्थापित किया गया है। क्यों कि विदानों के अनुसार 'ओऽम्' शब्द और स्वर असाहित्य और संगीता का आदि समन्वित रूप है। अव्यय, अव्यक्त, निराकार ब्रह्म का अनुभव सर्वप्रथम सांगी तिक कें स्वर के रूप में हुआ है। सामान्य संदर्भों में 'संगीत' शब्द अत्यन्त ही सहज और सरल प्रतीत होता है। भारतीय संगीत की परंपरानुसार इसकी व्युत्पत्ति सम् + गे + क्त = संगीत है। अर्थात् गे धातु में सम् उपसर्ग लगाने से यह शब्द बना है। "गे" का अर्थ है गाना तथा सम् असं एक अवयव है, जिसका व्यवहार निरन्तरता, उत्कृष्टता, समानता, संगीत, औ चित्य आदि

<sup>।</sup> भारतीय संगीत शास्त्र, श्री तुलसी राम देवांगन, 1994, षृ. 4.

को सूचित करने के लिये किया जाता है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से सम्यक् प्रकार से गाया गया गीत ही संगीत है। लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्रों में संगीत की प्रतिभाषा अधिक व्यापक अर्थों में मिलती है। संगीत रत्नाकर के अनुसार -

"गीतं वाद्यं तथा नृत्यं, त्रयं संगीतमुच्यते।"

अथांत - गायन, वादन तथा नृत्य - इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं।

एक अन्य प्राचीन परिभाषा में इन तीनों अंगों के आधार पर संगीत को "त्रिवृत्त भिल्प" कहा गया है -

"त्रिवृत्त वे जिल्पं नृत्यं गीतं वा दित्रंय।"

लेकिन परिभाषा जो भी व्यक्त हो, इन सबका आधार नाद है, माद ब्रह्म है। संगीत कला का संपूर्ण ज्ञान नाद पर आधारित है। नाद संपूर्ण ब्रह्माण्ड की आन्तरिक शक्ति है। चूंकि संगीत की उत्पत्ति सुष्टि के साथ ही हुई है और मनी षियों के अनुसार सृष्टि के क्रम में सर्वप्रथम आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का प्रस्कृटन हुआ। इस प्रकार इस पंच भौतिक जगत में आकाश सर्वप्रधान है और काकाश का प्राण नाद हैं। इसी कारण जगत को नादात्मक कहते हैं। नाद के बिना जगत् का कोई कार्य संभव नहीं है। अतः स्थूल स्थ से कहा जा सकता है कि नाद लौ किक संसार का प्रतिपालक है। हमारे वेदों का प्रादुर्भाव भी इसी नाद से मान्य है। वेद, उप निषद एवं संगीत में भी इसे अनादि, अनन्त और अविनासी कहा गया है। वस्तुतः संगीत एक अन्विति है, जिसमें गीत, वाय एवं नृत्य तीनों का समावेश है, अर्थात् गीत, वाय तथा नृत्य तीनों कलाओं की समविष्ट अभिन्यंजना संगीत के स्थ में न्यक्त होती है।

प्राचीन संस्कृत वाइ. मय में संगीत का ट्युत्प तिगत अर्थ 'सम्यक्गीतम्' रहा है। संगीत में जब 'सम्यक्गीतम्ं' के अनुसार ट्युत्प ति करते हैं तो यह गीत वाद्य तथा नृत्य के अभिन्न साहचर्य सा प्रतीत होता है।

'सम' !सम्यक! और 'गीत' दोनों शब्दों के मिलने से संगीत बनता है। मौ खिक गाना ही गीत है।

'संगीत आनन्द का आविभाव है। आनन्द ईशवर का स्य है। संगीत के ईशवर-स्वस्य होने के कारण इसे मोक्ष्मार्ग प्राप्ति का साधन कहा गया है।

<sup>।</sup> संगीत शास्त्र, के. वा. शास्त्री, उ० प्र० सूचना विभाग, लखनऊ, पृ. ।.

योग और ज्ञान के आचार्य विज्ञानेश्वर के अनुसार -

"वीणावादनतत्वज्ञः श्रुतिजातिविशारदः । तालज्ञश्चाप्यासेन, मोक्षमार्गप्यच्छिति ।।

अर्थात् - वीणा वादन तत्व को जानने वाला, श्रुति जातियों में विशारद एवं ताल का ज्ञाता बिना प्रयास के मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करता है।

संगीत का समन्वय तो पूजा अर्चना में, साधना में भी दृढ़ रज्जु बनकर भगवान के नाम रूप को मन के साथ बांध देती है। क्यों कि ईश्वर संगीत से जितना प्रसन्न डोते हैं उतना अन्य तरी कों से नहीं।

> "मीतन प्रीयते देवः सर्वज्ञः पार्वतीप तिः । गोपीप तिरनन्तोऽपि वंशस्व निवशंगतः ।। 26 ।।

सामगी तिरतो ब्रह्मा वीणासक्ता सरस्वती । किमम्ये यक्ष्णन्धवेदेव-दानव-मानवाः ।। 27 ।।

- संगीत रत्नाकर - प्रथम स्वराध्याय

<sup>।</sup> संगीत दर्पण, पंo दामोदर, प्. 13.

अर्थात् - जगतपालक, तब कुछ जानने वाले पार्वतीप ति भगवान गंकर गीत ते प्रतन्न होते हैं, गो पियों के पति अनन्त भगवान श्रीकृष्ण वंशी की ध्वनि के वश में हो जाते हैं। सृष्टिकरतां भगवान ब्रह्मा सामदेव की गीति में आसकत हैं तथा देवी सरस्वती वीणा में आसकत हैं। जब देवी-देवताओं की यह स्थिति है, तब यक्ष, गंधवं, देव, दानव, मानव की बात क्या है।

पाचीन काल से ही महात्माओं ने संगीत को ईश्वरीय वाणी माना है। नाद को नाद ब्रह्म भी कहा जाता है जो संगीत का मूलाधार है। ब्रह्म ईश्वर की भाति नाद भी सर्वट्याप्त है। यह ब्रह्मांड ही नादमय है, जो संगीत का प्राण है। उप निषद व पुराणों में संगीत को लय-ताल-वाध विशेष के संयोजन से परिमार्जित गीत के ल्य में उल्लिखित किया गया है। वैसे विदानों ने यह भी कहा है कि 'संगीत' शब्द की विस्तृति या व्याप्ति वैदिक काल से भरत काल तक गीत या अधिकतम वाध तक ही सी मित रही है।

संगीत देवभाषा है। देव-वाणी है। मानव की कौन कहे, स्वयं वरम पिता परमेश्वर भी इससे आबद हैं, गुणगान करते रहते हैं। संगीत के संबंध में अखिल विश्व के पालनकत्तां स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है -

"नाहं बतामि वैकुण्ठे, योगिना हृदयं न च । मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारदा।" संगीत का आ विभाव सृष्टि के समय से हुआ माना जाता है, क्यों कि संगीत को भी ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, इसे अपने आप में ब्रह्म स्वरूप माना गया है।

संगीत मानव आत्मा को प्रकाशित करता है, मानव बुद्धि-मत्ता को विस्तृत करता है और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति में सहयोग करता है। यह अखिल विश्व में सर्वमान्य है तथा मानव के अन्तर्मनो-भावों को संचरित करने के माध्यम के रूप में पृयुक्त होता है। विद्वानों का विचार है कि मनोभाव चाहे सुखद हो या दुः खद संगीत को सहिट के आदिकाल से ही मनोभावों को अभिव्यक्त करने के सरल नैलर्गिक माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। क्यों कि प्रारंभ से ही मानव अपने भौयोतिसाह, हर्षोल्लास और भोकोत्ताप को इनके दारा मृत्तेस्य प्रदान करता रहा है। मानव ही क्या जड़ कही जाने वाली पुकृति और मुर्टिंगावम् छिंत चेतना बाले पश्-पक्षी तक अपने भावोदेक को पुकट करने के लिये इनका सहारा लेते प्रिया धारित्री के विरहीत्ताय से बूंद-बूंद पिधलते बादल धारा सार के रूप में नर्तन का मादक दूश्य उप स्थित करते हैं और इधर पुवा लिंगन से उच्छव सित धरती अपने उद्याम जलपुर के तरंग हस्तों ते उतंन तटबन्धों पर मर्दल थाप देती हुई नर्तन के प्रभाव को तीव्रतर बना देती है और इन दोनों के आध तहचर वश्-पक्षी और विटप-वल्लरी नर्म ताखाओं के तमान अपने स्वतः स्फूर्त विविध नाद स्वस्व

गीत वितान से धरती, आकाश को एकलय-बद्ध बना डालते हैं। गान, नर्तन और वादन की यह दिव्य समन्विति ही तो अनाहत संगीत है और अनाहत नाद केवल कल्पना के विरले समाधिस्थ भावयोगी ही इस संगीत का रसपान कर पाते हैं।

संगीत को जब नाद ब्रह्म कहते हैं तो अखिल ब्रह्मांड का स्वस्य नाद मय माना जाता है। ब्रह्मांड संगीतमय है। पवन के प्रवाह, प्रपात के अवतरण, तरित् के अभिसरण, पिधयों के गुंजन, पश्कों के उन्मदन और शिक्षुओं के रोदन में भी नाद के तीन्न, मध्य और मन्द स्प स्वरों के आरोह-अवरोह और लय में गति-यति स्पष्ट सुनी-समझी जा सकती है। विदानों के अनुसार सरगम ... का प्रादुर्भाव पशु-षियों की बोली से हुआ है। संगीत दर्पण के रचनाकार दामोदर पंडित के अनुसार मयूर से घडज, चातक से ग्रध्भ, अजा से गंधार, ब्रौंड से मध्यम, को किल से षंचम, दर्दुर से धैवत तथा गज से निष्पाद स्वर की उद्भृति हुई है। संगीत का आवास केका और काकनी में ही नहीं, बालक के कृन्दन में भी है। आवश्यकता है उसका मर्म समझने के लिये मां तुल्य ममता भरित कान की। गायन या गीत के प्रथम स्वर आहत हृदय से फूटे थे, भेले ही आहित का कारण प्रणय जन्य तीन्न उदेग रहा हो या मैराइय जन्य चरम अवसाद।

वैसे संगीत बाह्य साधनों की वृतीक्षा नहीं करता। स्वर

जब राग बनकर निर्बन्ध पृत्त होने लगते हैं तो तिर में घूणंन, करों में ताल और पांचों में थिरक अनायास उत्पन्न होने लगते हैं। ये न किसी ज्ञान की प्रतिक्षा करते हैं, न प्रशिक्षण की। इस लिये लोक-गीत, लोकधुन और लोकन्त्य भी इतने आकर्षक होते हैं। संसार का प्राचीनतम शास्त्रीय गीत, नृत्य और वाद्य स्वतः स्फूर्त हैं। शास्त्रीय काट्यों, छन्दों, रागों व तालों का उद्गम इन्हीं अनगढ़ भावों, धुनों और करतालों से हुआ है। भारत में भी अग्वेदीय अवाओं और ग्राम तथा अरण्यक सामगानों की सृष्टि अपढ़ जन-जातियों के आइचर्य भय और पीड़ा के त्रिक पर सधे अवस्थित बोलों धुनों और परवालन से हुई है।

# संगीत - अध्या दिमक व्याख्या

हमारे भारतीय संस्कृति की अध्या त्मिक परंपरा और मान्यतानुसार ज्ञान का अना दि भंडार वेद माना जाता है। जहां तक संगीत का पृत्रन है, सामवेद संगीतमय कहा गया है। वेद विश्व का सर्वोच्य और अना दि ज्ञान है। जिस शब्दात्मक वेद को सुना, पढ़ा जाता है, उसका सूक्ष्म या अभौ तिक स्प, जिसको पुरोवाद् कहा जाता है, वह अना दि और अनन्त है। वह उसी अव्यक्त परब्रह्म का गुण है, जिससे इस पंचभौ तिक विश्व का आ विभाव होता है। जिस प्रकार विश्व का प्रत्येक स्थूल पदार्थ ब्रह्मा की तन्मात्राओं से प्रकट होता है, उसी प्रकार वहां का ज्ञान भंडार भी उसी अनन्त ज्ञान-स्त्रोत से आता है। इसी कारण वेदों को ईश्वरीय ज्ञान कहा गया है। वेदों का ज्ञान सत्य के उपर आधारित है और वेदों में ग्रत अथवा सत्य को ही मनुष्य के सदाचार अथवा धर्म की एक मात्र कसौटी माना गया है। वेद अध्यात्मिक ज्ञान का सबसे बड़ा स्त्रोत है। महाविदान अरविन्द धोष्य के अनुसार!—

"वेद संसार के सर्वोत्तम और गंभीरतम धर्मों के आदि स्त्रोत हैं, साथ ही वे कुछ सूक्ष्मतम पराभौ तिक दर्शनों के भी मूलाधार हैं। वास्तव में वेद इन सबसे ऊंचे आध्यात्मिक सत्य का नाम है, जहां तक मनुष्य का मन गति कर सकता है।"

वस्तुतः वेद मनुष्यकृत नहीं, ईशवर प्रेरित है और जब हम वेद ज्ञान को ईशवर प्रेरित स्वीकार करते हैं तो फिर इसमें कुछ सन्देह नहीं रह जाता है कि उनमें जो सिद्धान्त बतलाये गये हैं, मनुष्यों को जिन कर्तव्य कमों के पालन करने का उपदेश दिया गया है, वे किसी एक समाज या जाति के लिये नहीं हो सकते, वरन् उनमें जो तत्व पाया जाता है, वह सार्वभौम है।

<sup>।</sup> सामवेद, सं० श्री राम शर्मा, संस्कृत संस्थान, बरेली, पृ. 16.

संगीत के संदर्भ में वेदों का अनन्य महत्व है। क्यों कि वेद भी ईशवर प्रेरित वाणी है और संगीत स्वयं ईशवरीय वाणी माना गया है। वेदों में सामवेद संगीतमय है और गीता में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है -

### "वेदानां सामवेदोऽ स्मि।"

तामवेद चारों वेदों में तबते छोटा है। वैदिक मन्त्रों का तस्वर उच्चारण यहां में अति प्राचीनकाल ते प्रचलित था। अनेक विदानों का मत है कि उस तमय स्वरों की संख्या आजकल की भाति नहीं वरन् अद्वारह थी। बाद में कई एक कारणों ते स्वरों की संख्या घटा कर तात कर दी गई, वे हैं -

- ।. उदात्त
- 2. उदा त्ततर
- उ. अनुदात्त
- 4. अनुदा त्ततर
- 5. स्वरित
- 6. स्वरितोदात्त स्वं
- 7. एक श्रुति।

विदानों के अनुसार इनके प्रयोग इत्यादि में अधादि होने के कारण, इनकी संख्या तीन मानी जाने लगी। जो सामगान की परम्परा कही जाती है।

वैसे भी वेदों की श्रुति परम्परा उदगान दारा ही जीवन्त रही है। इसी लिए वैदिक मनी षियों ने स्वराधात को महत्ता प्रदान कर, वेद मन्त्रों के गायन में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों को महत्वपूर्ण माना है, जिनमें संगीत के सप्तस्वर विधमान हैं। उदात्त में निषाद और मान्धार, अनुदात्त में श्रूष्म और देवत एवं स्वरित में षड़्य, मध्यम एवं पंचम स्वर माने गये हैं। वेद मन्त्रों की शुद्धता के रक्षक स्वर और वर्ण ही है। अतः वैदिक मंत्र स्वर, लय आदि के कारण संगीत तत्वों से समन्वित तथा गय हैं।

वैदिक काट्य में यद्यपि अग्वेद, यजुर्वेद और अथ्वेवद के मंत्र संगीत की दृष्टि से उल्लेखनीय है, तथा पि सामवेद में संगीत का जितना परिपाक हुआ है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। वेदों में आ र्षिक संगीत, गा चिक संगीत एवं सामगान की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिनसे बाद में सप्तस्वर, ग्राम, मूर्ण्डना इत्यादि की न केवल उपलब्धता ही सुलभ हो पाई है, अपितु भारतीय संगीत की एक विदिष्ट परंपरा का प्रवाह भी हम लोगों को सहज उपलब्ध हो सका है।

वेद से लेकर पुराण, उप निषद इत्या दि में भी संगीत का उल्लेख ब्रह्म के एक स्थांनाद-ब्रह्म के स्था में उल्लिखित किया गया है और सृष्टि में ही संगीत को निराकार ब्रह्म-नाद ब्रह्म स्वर-ईशवर कहकर संबोधित किया गया है, अत्तरव उप निषद एवं उप निषदों में ब्रह्म की चर्चा के बारे में कुछ उल्लेख प्रस्तुत है। जिससे उप निषद

के संबंध में तो प्राप्त संगीत-ब्रह्म के उल्लेख उपलब्ध होते है। परम तत्व ब्रह्म को उपनिषदों में भी मान्यता दी गई है। वस्तुतः उपनिषद भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्यों कि जब-जब संसार में दर्शन और धर्म, बुद्धि और पृज्ञा, विज्ञान और नैतिकता में समन्वय की आवश्यकता पड़ती है, उपनिषद ही संसार का मार्ग-दर्शन करते रहे हैं।

उपनिषद का शाष्टिक अर्थ होता है - उप + नि + सद = निकट श्रद्धा सहित बैठना यानि गुरू के समीप उपदेश सुनने के लिये श्रद्धा से बैठना। डाँ० राधाकृष्णन के अनुसार उपनिषद का अर्थ उस ज्ञान से है, जो भ्रम को नष्ट करके हमें सत्य की ओर पहुंचने के योग्य बनाता है। आचार्य शंकर के अनुसार "बाह्य ज्ञान" उपनिषद कहलाता है।

उप निषदों की वास्तविक संख्या विवादास्पद है। साधारणातः उप निषदों की संख्या 108 मानी जाती है, इनमें से दस उप निषदें मुख्य हैं – ईष, केन, पृत्रन, कठ, माण्डूक्य, तैतिरीय, रेतरेय, मुण्डक छान्दोग्य और वृहदारण्यक। उप निषद गद्य और पद दोनों में है।

उप निषदों का दर्शन शिष्यों के जीवन का दर्शन है। तत्व विचार की समस्या उनके जीवन की खोज है। इनमें परमतत्व के विचार में कुमशः विकास मिलता है। जिज्ञासु मुनियों ने परमतत्व को भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से जानने की चेष्टा की है। 'सृष्टि रचना में परम तत्व', धार्मिक जगत् में परम तत्व, और मनोवैज्ञानिक जगत् में परम तत्व। अन्त में वे इस परम ज्ञान पर पहुँचे हैं कि आत्मा, पृकृति, ईशवर तथा सृष्टि रचना का और अध्यात्मका परम तत्व एक ही रहस्यमय ब्रह्म है।

उपनिषदों के अनुसार जगत का सार या परम तत्व ब्रह्म है। ब्रह्म नित्य, सत्य, ज्ञान, अनन्त और गुद्ध चैतन्य है। ब्रह्म ही सबकी आत्मा है। ब्रह्म ही समस्त गगन का सत् है, ब्रह्म ही ज्ञान है। उपनिषदों के तत्वमित, अयमात्मा ब्रह्म तथा सर्व खिल्लदं ब्रह्म इत्यादि महावाक्यों में यही बतलाया गया है कि यह ज्ञान ही समस्त जगत् का तत्व है। वही आत्मा है और वही ब्रह्म है। ब्रह्म अनादि अनन्त है, वह अन्तःस्थ भी है परन्तु फिर भी परात्पर है, किन्तु जगत् उसके एक अंग्रामात्र से बना है। ब्रह्म ही जीव जगत् का कारण है। ब्रह्म पूर्ण है।

उप निषदों में ब्रह्म के दो स्थों का वर्णन किया गया है -पर और अपर, निर्मुण और समुण, पर ब्रह्म असीम निस्पाधि, निर्मुण, निष्पुषंच और परात्पर है। विदानों के अनुसार आत्मा और ब्रह्म एक ही है। "अहं ब्रह्मास्मि" तथा "तत्वमित" की अनुभूति इस सत्य को प्रकट करती है। क्यों कि जीवात्मा भी परम स्य में ब्रह्म ही है। आत्मा अन्तर्यामि है। जीव की चार अवस्थायें हैं -

- ।. जागृत । विश्वा,
- 2. स्वप्न । तेजस !,
- उ. तुषित गुजा।, और
- 4. तुरीय । आत्मा।।

आत्मा न चेतन है न अचेतन। बल्कि एक अदैत विश्व चेतन है। यह आत्मा ही बृह्म है।

जीवात्मा पांच कोषों से युक्त है - अन्तमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनन्दमय कोष।

ब्रह्म ते ही जगत् का विकास माना गया है। ब्रह्म शास्माश ते आकाश, आकाश ते वायु, वायु ते अग्नि, अग्नि ते जल, जल ते षृथ्वी और षृथ्वी ते पौधे।

इत सृष्टि को ही ब्रह्म की लीला कहा है, जो आनन्ददायक है और ब्रह्म के जो स्वल्प साकार या निराकार स्प में प्राप्त होते हैं उनका भी अंतिम लक्ष्य न केवल परम तत्व की प्राप्ति है अपितु आनन्द की अनुभृति कराना है।

# संगीत की उत्प दित

संगीत की उत्पत्ति के संबंध में हमारे गुन्थों में ऐतिहा सिक उल्लेखों के माध्यम से अनेक उपख्यान प्रचलित हैं। वैसे यह सत्य ही है, हमारे धा मिंक व अध्यात्मिक जीवन के ताने-बाने से प्रारम्भ से जुड़े होने के कारण यह धा मिंक उपख्यानों के साथ प्रारम्भ से ही आबद है। हमारे देवी-देवताओं, ऋषियों, मुनियों, गंधवों इत्यादि भी संगीत के न केवल अनन्य साधक हुये हैं, अपितु सीधे-सीधे जुड़े भी रहे हैं। इस हेतु अध्ययन के फलस्वस्य यह प्राप्त होता है कि संगीत की उत्पत्ति के बारे में जितने भी विचार सामने आते हैं उन्हें तीन वर्गों में बांटा जा सकता है -

- 1. प्राकृतिक आधार.
- 2. धार्मिक आधार, तथा
- 3. मनोवैज्ञानिक आधार।
- 1. पृाकृतिक आधार के अन्तर्गत वे तथ्य व धारणायें आधार स्वस्य सामने आते हैं, जिनमें पृथमतः तो यह कहा जाता है कि सृष्टि के साथ ही संगीत भी धरती पर आविभेवित हुआ तथा सृष्टि में विकास के साथ-साथ संगीत का भी विकास हुआ। विकास के इस क्रम में ज्यों-ज्यों मानव के मन-मस्तिष्क की परिषक्तता बढ़ती गई, संस्कृति-सभ्यता की साहचर्यता जैसे-जैसे बढ़ती गई, संगीत भी साथ-ही-साथ

अपनी उप स्थिति दर्ज़ कराती हुई विकास के इस दौर में शामिल रही। ग्रन्थों में यह भी उल्लेख मिलता है कि हमारे संगीत के विभिन्न स्वरों की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के पशु-प क्षियों की ध्वनियों से ही हुई है।

बृहद्देशीं में उल्लेख मिलता है। -

षडजं वदति मयूरो, ऋषमं चातको वदेत । अजा वदंति गान्धारं, क्रोंचो वदति मध्यमम् ।।

पुष्प साधारणे काले को किलः पंचमं वदेत। प्रावृद्काले सम्प्राप्ते धैवतं दुदुशें वदेत ।।

सर्वदा च तथा देवि. निषादं वदते गजः।।

अर्थात् - मोर घडज में बोलता है, चातक श्रध्म में, अजा गंधार में, जबिक कृष्टि मध्यम स्वर में बोलता है। नव पुष्प अंकुरण काल में कोयल पंचम स्वर में बोलती है। मेदक धैवत स्वर में बोलता है और हाथी निषाद स्वर का उच्चारण करता है।

<sup>।</sup> मतंत्र पृणीत बुहददेशी, संगीत कार्यालय, हाथरस, 1976, पृ. 6-7.

पं0 दामोदर कृत संगीत दर्पण में मुख्य सात स्वरों की उत्पतित के संबंध में निम्न उल्लेख मिलता है। -

"षडजं वदति मयूरः पुनः स्वरमृष्यः चातको बूते । गांधाराख्यं छागो निगदति च मध्यमं क्रौंचः ।।

गदति पंचममं चितवाक्षिको रहति धैवतमुन्मददर्दुरः ।
श्रृणिसमाहतमस्तककुन्जरो मदतिना सिक्यास्वरमं तिमम् ।।

अर्थात - मोर षडज स्वर का उच्चारण करता है और चातक ऋषमीच्चार करता है। बकरा गंधार स्वर का उच्चारण करता है। क्रौंच मध्यम स्वर उच्चारता है। को क़िल पंचम में बोलती है। मस्त मेढ़क धेवत स्वर का उच्चारण करता है। जब हाथी के मस्तक पर अंकुश का आधात किया जाता है तब वह अपनी नाक में से अंतिम स्वर निषाद का उच्चारण करता है।

उल्लेख की तमता-विभिन्नता को भी हो, तंगीत का उद्गम ही मानव जाति के ब्रद्भव के ताथ हुआ है। मानव का जैसे ही नेत्रोतमीलम

<sup>।</sup> पंo दामोदर कृत तंगीत दर्घण, संगीत कार्यालय, हाथरस, 1950, पू. 70.

हुआ, उसके कंठ से ध्विन निः मृत हुई, रूदन-गान का रूपान्तर सामने आया तथा मानव विकास के साथ संगीत का विकास हुआ। सृष्टि और संगीत की उत्पत्ति के संबंध में जब सम्यक् विचारधारा पर ध्यान दिया जाता है तो प्रथमतः यह मत सर्वस्वीकार्य है कि भारतीय परम्परा ज्ञान, इतिहास, सृष्टि के रचयिता के रूप में ईशवर को स्वीकार करते हैं। भारतीय वैदिक मतानुसार भी सृष्टि परमात्मा की रचना है। सृष्टि की रचना के उपरान्त व्यवस्थित संचालन हेतु ईशवर ने विविध कलाओं, विधाओं का प्रतिपादन, वैदिक ज्ञान पितामह ब्रह्मा के द्वारा श्रष्टियों, मुनियों, गंधवों को प्रदान किया। क्यों कि संगीत के सप्तस्वरों का आदि-रूप नाद ब्रह्ममय आंकार है।

पारबात्य मनीषी हमींत के अनुसार प्राकृतिक रचना क्रम का प्रतिफलन ही संगीत है। ग्रीक विचारक पाइथागारस के अनुसार संगीत विश्व की अणुरेणु में सर्वत्र ट्याप्त है। प्लेटों का मत है कि संगीत समस्त विज्ञानों का मूलाधार है तथा ईश्वर के दारा इतका निर्माण विश्व के वर्तमान विसंवादी प्रवृत्तियों के निराकरण के लिये ही हुआ है।

संगीत की उत्पत्ति के प्राकृतिक आधार के संदर्भित फारसी की एक कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार हज़रत मूसा पैगम्बर को ब्राह्म नामक फरिश्ता दारा एक पत्थर को सहेज कर रखने तथा एक बार तीव्र प्यास लगने पर खुदा बन्दमी की ओर से पानी बरसने पर पानी की बूंदों का पत्थर पर पड़ने पर सात टुकड़ों में विभक्त हो कर सात ध्वनियों के प्रस्कृटन का उल्लेख मिलता है।

2. धार्मिक आधार के अन्तर्गत सबसे सशकत बुनियाद है भारतीय संगीत का धर्म एवं अध्यात्म से जुड़ा होना। इतना ही नहीं प्रायः हमारे सभी देवी देवता संगीत से जुड़े हैं। भगवान शंकर, मां सरस्वती, भगवान श्री कृष्ण, भगवान गणेश इत्यादि देवी-देवता तो हमेशा किसी-न-किसी वाध के साथ निरूपित किये जाते हैं। इस संबंध में तो पृषल पृकटी करण यही हो सकता है कि हमारी संगीत कला के आदि प्रेरक व उपदेश देवी-देवता ही रहे हैं। भारतीय परंपरानुसार ब्रह्मा और शिव्य संगीत के आदि आचार्य हैं। यही दोनों सृष्टिट के उत्पत्ति कत्तां व संहारकर्तां भी है। यही दोनों संगीत ही नहीं, अन्य विधाओं के भी आचार्य माने गये हैं। कल्पमेद से कभी पृधान ब्रह्मा होते हैं तो कभी पृधान शिव्य और कभी भगवती भी पृधान होती हैं। जिस कल्प में जिसकी पृधानता होती है उस कल्प के विधाओं के करतां भी वे ही होते हैं।

दितिलम ग्रंथ में प्राप्त उल्लेख के अनुसार ब्रह्मा के दारा प्रवर्तित गान-वाध को नारद ने संसार में प्रचलित किया।

'नंदिकेशवर कारिका' एवं 'रूद्रडमरूद्मव सूत्र विवरण' आदि

गुंथों में प्राप्त उल्लेख के अनुसार आदिदेव भगवान शंकर को संगीतो त्य तित का कारक बताया गया है। वस्तुतः संगीत वह सुन्दर सुरिभ, सरस पदम है, जो बिना स्वर्ग के प्राणदायक शीतल ओसकण के खिलता ही नहीं। हमारे श्रियों व आचार्यों का विश्वास है कि भगवान शंकर के डमरू से वर्ण और स्वर दोनों ही उत्यन्न हुये।

इतना ही नहीं देव ब्रह्मा और देवी सरस्वती संगीत के आदि प्रेरक के रूप में माने जाते हैं। ब्रह्मा के मूल में ही शब्द या नाद की अवस्थापना है।

ठाकुर जयदेव सिंह के अनुसार -

तित, ब्रह्मा, सरस्वती, गंधर्व और किन्नर को, जो हम अपनी संगीत कला के आदि प्रेरक मानते चले आये हैं, इसके मूल में यही भावना है कि संगीत कला देवी प्रेरणा से ही प्रादुर्भत हुई है।

में तरस्वती को लंगीत कला की जननी कहा जाता है। तरस्वती बुह्मा की वह शक्ति हैं, जिसके दारा ब्रह्मा में गतिशीलता आती है। इसी शक्ति से ही ब्रह्मा विश्व का निर्माण करते हैं। इस शक्ति का धर्याय है शब्द या नाद। अतः सरस्वती संगीत इत्यादि ललित कलाओं की जनमी कही गई हैं।

धार्मिक मान्यता के आधार पर ही कुछ विदानों का मत है कि संगीत की उत्पत्ति 'ओऽम्' शब्द से हुई है। 'ओऽम्' शब्द एकाक्षर होते हुये भी अ-ऊ-म, इन तीन अक्षरों के मेल से बना है। तीनों अक्षरों के मेल से इनकी ध्वनि एक हो जाती है, इनमें तीन अक्षर कुमशः तीन शक्तियों का बोध कराते हैं।

- अ सुष्टिकत्तां ब्रह्मा उत्पत्ति कारक
- उ पालनकरता, रक्षक, शार्वित के प्रतीक विष्णु
- म संहारकारक, महेश शक्ति स्वस्य भगवान शंकर

वस्तुतः यही 'ओऽम्' शब्द ही संगीत के जन्म का मूल स्त्रोत है। प्रायः सभी कलायें इसी ओम् शब्द के विशाल गर्भ से आ विभूत हुई है। इस संदर्भ में तंत्रों में ऐसा वर्णन मिलता है –

> "अकारो विष्णु रूदिदष्ट, उकारास्तु महेशवरः। मकारेष्येच्यते ब्रह्मा ष्रुणवेन मयोमतः ।।"

अर्थात - अकार विष्णु का वाचक, उकार महेश्वर का वाचक और मकार ब्रह्मा का वाचक है, ऐसा ही मत सर्वमान्य है।

3. मुनोवैज्ञानिक आधार - संगीत की उत्पत्ति के संदर्भ में मनोवैज्ञानि। आधार की परिकल्पना, विद्वानों ने सुष्टि रचना स्वं तदुपरान्त मानव के मन-मस्तिष्क के कृमिक विकास तथा सामा जिंक परिवेश के

साथ सामंजत्यता के आधार पर की है। इसके पीछे यह भी मूल तत्व तथा भावना काम करती है कि संगीत में अन्तर्मन के भावों को व्यक्त करने की अदितीय क्षमता है।

ठाकुर जयदेव तिंह के अनुसार इस धारणा के अनुसार संगीत का उद्भव भावव्यं जक ध्वनि । Interjectional Cry । ते हुआ है। यही ध्वनि, भाषा और संगीत दोनों का मूल है इसी लिये शब्द-ब्रह्म-नाद ब्रह्म के रूप में ब्रह्म को उल्लिखित किया गया है। मानव की कौन कहे, पशु-पक्षी भी जब अपने मन की विशेष अवस्था को, मनोगत भावों को व्यक्त करते हैं तो भिन्न-भिन्न प्रकार की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। इसी कारण कहा भी जाता है कि संगीत का संबंध मनो विज्ञान से स्वतः जुड़ जाता है।

इस संदर्भ में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि एक ऐसा विचार आता है कि सृष्टि के उद्भव के बाद जब मनुष्य का सामाजिक जीवन प्रारंभ हुआ होगा और तब जबकि भाषा का विकास नहीं होगा, संभव है, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण से एक दूसरे ते अपने भावों का संचरण किया जाता रहा होगा। समीप बैठे व्यक्ति या अपेक्षाकृत दूर बैठे व्यक्ति से आवश्वकता मंद्र-तार स्तर की ध्वनि उत्पादित कर, कुछ संकेत के माध्यम से संपर्क भाषा का प्रयोग किया जाता होगा।

पाश्चात्य विद्वान फ़ायड के अनुसार - संगीत का जन्म एक शिक्ष की विभिन्न क्रियाओं के समान मनो विज्ञान के आधार पर हुआ, जिस प्रकार एक बालक रोना, चिल्लाना, हंसल्ना, माना आदि क्रियायें मनो विज्ञान के माध्यम से आवश्यकतानुसार स्वयं सीख जाता है, उसी प्रकार संगीत का प्रादुर्भाव एवं विकास मानव में मनो विज्ञान के आधार पर स्वतः क्रिमक स्प में हुआ है।

संगीतोत्पत्ति के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुये प्रसिद्ध विद्धान हल्टो रिश आयोवो । Hultorish Iobo । ने "Jue Mistory में Music" में लिखा है कि "सुष्टि का जब सूजन हुआ, तब पुरूष और नारी के पृथम मिलन अभिसार पर जो स्वर मुखरित हुये वहीं संगीत बन गया। वे स्वर इतने मधुर व आकर्षक थे कि जिसको सुनकर कोई भी प्राणी आत्मविभो रित हो सकता था, क्यों कि वे स्वर मधुर क्षणों के विशाल गर्भ से प्रसूत हुये थे। इन्हीं स्वरों का आगे चलकर संगीत के रूप में विकास हुआ। मि0 जार्ज फोक्स के अनुसार, सुष्टि के जन्म के साथ ही संगीत का जन्म हुआ। बालक जन्म लेने के बाद रोता है - बोलता नहीं। तात्पर्य है कि भूख-प्यास की अभिव्यक्ति तथा अन्य पृकार के भावों की अभिव्यक्ति वह ध्वनि के माध्यम से

करता है, जो संगीत का ही एक रूप है।

सुपृतिद्ध इतिहासकार अर्लेन्टाइल के मतानुसार समाज की स्थापना के बाद जब मानव भाषा, रहन-सहन, सामा जिक व्यवहार आदि में सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित अवस्था को प्राप्त कर लिया गया तब उसका ध्यान संगीत की ओर गया होगा, अज्ञानावस्था में संगीत पर विचार करना संभव नहीं है। सभ्यता के विकास के साथ ही संगीत का जन्म होना संभव है।

इतिहासकार जॉन एलो के अनुसार - भारतीय संगीत बहुत प्राचीन है। पुरातत्वीय खुदाई में प्राप्त प्रतर मूर्तियों के अध्ययन से यह बात सिद्ध हुई है कि ईसा से पन्द्रह बीस हजार वर्ष पूर्व भारतीय संगीत का जन्म हुआ होगा। भारत ने ही विश्व को सर्वप्रथम संगीत का उपहार दिया।<sup>2</sup>

# संगीत । ध्व नि। की वैज्ञा निक अवधारणा

ध्वनि, जिसे अंग्रेजी में Sound स्ताउन्डा कहा जाता है, उर्जा का एक

<sup>।</sup> भारतीय संगीत का इतिहास, उमेश जोशी, पृ. 23.

<sup>2</sup> वहीं, पृ. 24.

स्य है। वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि उर्जा का कभी नाश नहीं होता है। यह एक स्य से दूसरा स्य बदलता रहता है। वैज्ञानिक तथ्य यह प्रदर्शित करते हैं कि जब किसी वस्तु में कंपन या आंदोलन होती है तो इसके स्थान या अवस्था में परिवर्तन होती है। यह कंपन अगल-बगल के परिवेश !वायुमंडल! को भी आंदोलित करती है। कंपन या आंदोलन हेतु की गई किया में जो उर्जा दी जाती है, वहीं संचरित होकर ध्वनि के स्थ में सुनाई पड़ती है, वस्तुत: ध्वनि तरंग वायुमंडल में संचरित होती है और उत्पादित होने के उपरान्त इन्हीं तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। ध्वनि का उत्पादन उर्जा के संचरण पर आधारित रहती है। जब बल लगाकर कहीं कंपन या आन्दोलन उत्पन्न किया जाता है तब ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि के बारे में कहा गया है -

"Sound is any vibratory disturbance in a material medium, which causes Auditory sensation to a normal ear."

नाद शवं धवनि का संबंध अनन्य माना जाता है। हमारे कंठ से उत्पन्न धवनि के संबंध में संगीत रत्नाकर में उल्लेख मिलता है कि — "आत्मा विवक्षमाणोऽयं मनः प्रेरयते मनः।
देहरथं विह्माहन्ति स प्रेरयति मारूतम ।।
ब्रह्मग्रन्थिरिथतः सोऽथ क्रमा दूधवीपथे चरन।
नाभिहृत्कण्ठमूधारियेष्वाणिभावयति ध्वनिम्।।"

सं रत्नाकर, पृ खंड, पृ. 64

अर्थात् - कुछ कहने की इक्षा होने पर आत्मा से मन को प्रेरणा मिलती है, मन देह में स्थित बहिन का आहना करता है, आहत बहिन वायु को प्रेरणा देती है। ब्रह्मग्रंथि में स्थित वायु क्रमशः उध्वमार्ग की ओर संचरण करता हुआ नाभि, हृदय, कण्ठ और मूर्धा में ध्वनि का आविभाव करता है। मानव के शरीर में आहत नाद की उत्पत्ति का यही प्रकार है।

ध्वनि के संबंध में शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है -"देशे देशे पुवृत्तोऽ सौ ध्वनिर्देशीत संहितः ।"

अर्थात् - देश-देश में ध्वनि की यह प्रवृत्ति है, जिस कारण इसे देशी की संज्ञा प्राप्त है।

धवनि के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है।-

"ध्वनियों निः प्रा श्वेषा ध्वनिः सर्वस्य कारणम्।
आकृन्त ध्वनिना सर्वे जगत् स्थावर जंगमम्।।
ध्वनिस्तु दिविधः प्रोक्तो व्यक्ताव्यक्त विभागतः।
वर्णोपाथभनाद व्यक्तो देशी मुख्मुपागतः ।।"

अर्थात् - ध्वनि अलौ किक शक्ति है और यही सबका कारण है। स्थावर-जंगम, सारे जगत् पर ध्वनि का प्रभाव है। ध्वनि के व्यक्त सर्वं अव्यक्त दो विभाग है। जो ध्वनि वणों दारा मुख से व्यक्त होती है, वह देशी है।

#### आधारभेत तत्व

मानव का जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा नादमयी है। एक ओर नाद ने जहाँ हृदय को उल्लासित किया है, भौतिक स्तर पर तृप्त कराते हुये प्रेयस मार्ग की प्राप्ति कराई है, वहीं मनसा स्तर पर आ तिमक आनन्द का अनुभव कराने में भी यह नाद सक्षम रहा है।

<sup>।</sup> निबन्ध तंगीत, श्री गर्ग, पृ. 76.

इसी नाद का आध्यात्मिक स्वस्य सृष्टि के पूलय काल तक आत्मोष-लिख्ध कराने में सक्षम रहा है। "नाद-ब्रह्म" अलौ किक एवं असी मित आनन्द प्रदान करने वाला वह आत्मिक तत्व है, जो मानव मात्र में उर्जा एवं कल्याणकारी भावनाओं की उत्पत्ति करता है। इसकी अनुभूति का सहज एवं सरलतम साधन तथा साध्य है "संगीत"। महाराजा भर्तृहरि ने अपनी पुस्तक वाक्यपदीय में नाद को ब्रह्म मानते हुये कहा है -

> "अना दि निधनं ब्रह्म शब्द व्यायदक्षरम् । विवर्तते अर्थं भावेन पृक्तिया जगतोयतः ।।"

अथांत् - नादस्पी ब्रह्म अनादि, विनाशर हित तथा अक्षर है और उसकी विवर्त पृक्रिया से ही यह जग भासित होता है, क्यों कि इस जगत् की चर और अचर पृत्येक वस्तु में नाद व्याप्त है।

अध्यात्मवादियों के अनुसार जिस प्रकार ब्रह्म के बिना सृष्टि की कल्पना असंभव है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति और जगत् की प्रत्येक वस्तु में संगीत की अक्षुण्ण और अखंड धारा विद्यमान है, और अप्रत्यक्ष रूप में संपूर्ण वायुगंडल ही संगीतमय है।

भारतीय संगीत के महान आचार्य मतंगमुनि ने अपने ग्रंथ बृहददेशी में इस नाद की महत्ता का विशेष निरूपण किया है - "न नादेन बिना गीतं, न नादेन बिना स्वराः। न नादेन बिना नृत्यं, तस्मान्नादात्मंकं जगत्।।"

अथांत - नाद के बिना कोई गीत नहीं, नाद के बिना कोई स्वर नहीं, और नाद के बिना कोई नृत्य भी संभव नहीं, अतएव संपूर्ण जगत् ही नादमय है।

भारतीय परंपरानुसार चराचर जगत् ही नाद से उत्पन्न हुआ है। बृहद्देशी में यह उल्लेख मिलता है -

> "ध्वनियों निः परा द्वेया, ध्वनिः सर्वस्य कारणम्। आकान्तं ध्वनिना सर्वं जगत् स्थावरजङ्गगम् ।।"

अर्थात् - अखिल जगत् की उप स्थिति का कारण नाद अध्वनि ही है। नाद ही जगत् में व्याप्त है, वही परायो नि है।

संगीत रतनाकर में उल्लेख मिलता है -

"चैक् न्यं तर्वभूतानां विवृतं जगदातमना । नादब्रह्म तदानन्दम दितीय मुपास्महे ।।"

अर्थात् - नाद ब्रह्म समस्त भूतों का चैतन्य है, उनसे पृथक चराचर प्रपंच

की प्रतीति अविद्या के कारण होती है। आनन्दस्य नाद उपास्य है। अन्य उल्लेख के अनुसार -

> "नादस्यः स्मृतो ब्रह्मा नादस्यो जनार्दनः । नादस्या पराभावितर्नादस्यो महेभवरः ।।"

> > - बृहददेशी ।। ।७ ।।

"नादोपासनया देवा ब्रह्माविष्णुमहेशवराः । भवन्त्युपासिता नूनं यस्मादेते तदात्मकाः ।।"

- सं0 रत्नाकर पृथम खंड, पृ. 63

अर्थात् - ब्रह्मा, विष्णु पराभावित एवं महेभवर नाद स्प हैं। इनके नादात्मक होने के कारण नाद की उपासना से ही इनकी उपासना भी स्वतः हो जाती है।

नाद को संगीत में अनन्य महत्व दिया जाता है। इसे नाद ब्रह्म कहा जाता है, जो संगीत का मूलाधार है। ब्रह्म ईश्वर की भाति नाद भी सर्वट्याप्त है। यह ब्रह्मांड ही नादमय है, जो संगीत का प्राण है।

संगीत दर्पण में दामोदर पंडित ने लिखा है -

"नादेन व्यज्यते वर्णः पदं वर्णात् पदादम् । वचसो व्यवहारोऽयं नादाधीनमतो जगत् ।।"

अर्थात् - नाद के योग से वर्णीच्यार होता है, वर्ण से पद ।शब्दः की सिद्धि होती है। पद से भाषा होती है तथा भाषा के होने से ही जगत् का सब व्यवहार चलता है। अत्तरव यह संपूर्ण जगत् ही नाद के अधीन है।

संगीत को सुख्यद नाद विशेष की संज्ञा दी गई है। विदानों में मान्यता है कि सिच्चिदानन्द ईश्वर की सृष्टि है आकाश तथा "नाद" इसी आकाश का गुण है। आकाश और उसके गुण "नाद" में ईश्वर का स्वरूप अन्य विषयों से अधिक परिमाण में विकसित परिलक्षित होता है। इसी लिये यह अनुभव किया जाता है कि इन्द्रियजन्य विषय सुखों में से श्रवण दारा किये जाने वाले संगीत में अन्य सुखों की तुलना में अधिक सुख की प्राप्ति होती है।

मानव शरीर में एक चेतना का स्थान है, जिसे हृदय कहते हैं तथा यही ईशवर का निवास माना जाता है। इसी हृदय में आधात के बिना एक नाद का आविभांव सतत् होता रहता है, जिसे अनाहत नाद कहते हैं। मन और इन्द्रियों के बाह्य विषयों में आसकत होने के कारण प्रायः साधारण लोग इसे नहीं सुन पाते। कहते हैं साधक यो गियों को ही यह सुनाई पड़ता है। वैसे इन्द्रियों को बाह्य विषयों से खींचकर व्यक्ति के अन्तर्मुख होने पर इसे अनाहत नाद को सुना जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार यह नाद इतना श्रुति मधुर होता है कि उसे सुनने के बाद मन किसी अन्य विषय में रम नहीं सकता। हृदय में आनन्दस्वरूप ईश्वर का आविभाव होने से उस आनन्दस्वरूप की छाया "अनाहत" नाद में पड़ती है। इसी लिए अनाहत नाद आनन्दजनक होता है। यह यो गियों को ही साध्य होता है।

आयार्य बृहस्पति के अनुसार - व्याकरण की दृष्टित से नाद का जो स्प निरर्थक है, वह भी भाव व्यंजना करता है। तिर्यक् यो नि में उत्पन्न प्राणी अपने भावों की अभिव्यक्ति नाद के द्वारा ही करते हैं। भाषा भले ही कभी-कभी ठीक-टीक मनोभावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ न हो, परन्तु नाद कभी असफल नहीं होता। हर्ष, शोक इत्यादि चित्तवृत्तियों को व्यक्त करने वाले नाद स्प सार्वभौम है, वे भाषा की भाति रकदेशीय नहीं।

हृदयाकाश के नाद के अतिरिक्त शेष सभी नाद आहत नाद है। संगीत का नाद भी "आहत नाद" ही है। संगीतोषयोगी ध्वनि को

<sup>।</sup> संगीत शास्त्र, के० वासुदेवशास्त्री, षृ. १०

नाद कहते है। क्यों कि विश्व के किटी भी देश का संगीत और विशेषकर भारतीय संगीत का मूलाधार है स्वर और लय। मुख्य स्प से यह ध्वनि पर अवलंबित है, जिन्हें संगीत में नाद कहा गया है।

संगीत रत्नाकर में उल्लेख है -

"नकारं प्राणनामानं दकारमनलं विदुः । जातः प्राणा गिन संयोगात्तेन नादोऽ भिधीयते ।।"

- संगीत रत्नाकर पृथम भाग, इलोक ।

अर्थात् - नाद शब्द में "न" प्राण !वायु वाचक और "द" अग्नि वाचक है। वायु और अग्नि के संयोग से ही नादोत्पत्ति होती है।

ना भि के उधर्व भाग हृदय स्थान से प्राण नामक वायु ब्रह्मरंध्र में जो शब्द करता है, उसे नाद कहते हैं। गीत, वाद्य और नृत्य नादाधीन माने जाते हैं।

नाद के दो प्रकार माने जाते हैं -

- आहत नाद, तथा
- 2. अनाहत नाद।

<sup>।</sup> नादाधीनमतस्त्रयम् - दामोदर पंडित, संगीत दर्पण, पृथम अध्याय, पृ

#### आहत नाद -

संगीत विदानों ने आधात, स्पर्श तथा घर्षण से उत्पन्न उन ध्वनियों को आहत नाद माना है जो मधुर, रंजक, कर्णपुय, दुः खभंजक तथा ठहरावयुक्त होने के साथ-साथ संगीतोपयोगी भी होती है। इनके अतिरिक्त अन्य ध्वनियां आहत नाद के अन्तर्गत नहीं मानी जा सकती।

#### अनाहत नाद -

आधात के बिना जिस नाद का आविर्भाव होता है उसे अनाहत नाद कहते हैं। यह नाद मुक्तिपृद होता है, रंजक नहीं, जिसकी उपासना मुनिजन करते हैं।<sup>2</sup>

### श्र ति

सामान्यतया शक्या योग्य ध्वनियों को श्रुति कहा जाता है। संगीत शास्त्र की परिभाषानुसार श्रुति उस ध्वनि को कहते हैं, जो गीत में

<sup>।</sup> आहतो अनाहतः चेति दिधा नादौ निगद्दते।
- शाइ. गेंदेव - संगीत रत्नाकर, भाग-1, पृ. 212.

<sup>2 &</sup>quot;तत्राऽनाहतनादं तु मुनयः समुपासते। गुल्प दिष्ट मार्गेण मुक्तिदं न तु रंजकम्।।"

<sup>-</sup> दामोदर पंडित - संगीत दर्पण, पृ. 15.

प्रयुक्त की जा सके और उच्चारण के समय जिसकी स्पष्ट रूप से अलग-अलग पहचान की जा सके। श्रुति वस्तुतः उस नाद-ध्विन को कहते हैं जिसे एक दूसरे से अलग और स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके। जब नाद ध्विन के उच्चारण में बहुत अधिक अन्तर दृष्टियत हो तभी वह ध्विन श्रुति कहलाती है।

संगीत में रागों का अनन्य महत्व है तथा राग के स्वस्प ज्ञान में विभिन्न संगीत शास्त्रीय तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। इन तत्वों में श्रुति की महत्ता सर्वोपरि है। क्यों कि संगीत में श्रुति से स्वर की उत्पति होती है, स्वर से ग्राम की, ग्राम से मूर्ण्डना की, मूर्ण्डना से जाति की तथा जाति से राग उत्पन्न हुआ माना जाता है।

पाणिनी ने नारोत्पति के लिये जो पृक्रिया का उल्लेख किया है उसे संगीतशास्त्रीय नारोत्पत्ति का भी आधार माना जा सकता है -

"आत्मा बुद्धया समेत्यर्थान् मनोयुंक्ते विवक्षया।
मनः कायागिनमाहन्ति स प्रेरयति मारूतम्।।
मारूतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनमति स्वरम्।।

<sup>।</sup> पाणिनीय विक्षा, पु. 6-7.

अर्थात् - आत्मा बुद्धि से युक्त होकर किसी विषय की गृहण करने के लिये मन को पेरित करती है, मन शरीर में रहने वाली अगिन का जगाता है और वह अग्नि वायु को प्रेरित करती है, पुनः वायु मन्द्र रूप से हृदय में स्वर उत्पन्न करता है। क्यों कि हृदय के भीतर उधर्व नाड़ी में 22 वक्र शितरछी। नाडिया मानी जाती हैं, जिन पर वायु का आधात होने पर 22 पुकार की उच्चतर ध्वनिया उद्भूत होती हैं। इसी प्रकार कंठ में इनके दुगुने प्रमाण की 22 और ध्वनिया उत्पन्न होती है और उनसे भी दुगुने प्रमाण की 22 ध्वनियां तिर में उत्पन्न होती है। इन्हीं ध्वनियों को संगीत शास्त्र की भाषा में श्रुतियां कहा जाता है। इन्हीं तीनों ध्वनि समुहों को ही कुमशः मन्द्र, मध्य और तार कहा जाता है। इन्हें क्रमज्ञः सुधम, पुष्ट और अपुष्ट संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। ये ध्वनि समृह शरीर रूपी वीणा में कुमशः नीचे से उपर की ओर जाते हैं। इस पुकार तीन मेद से हमारे शरीर में 66 प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न हो सकती है। श्रुतियां संगीत का मुल आधार होती है। स्वर की बुद्ध और विकृत अवस्थाओं को और उनके परस्पर अन्तर को ये श्रुतियां ही स्पष्ट करती हैं। ग्रामों के लिये ये भ्रुतियां ही आधारभूत तत्व मानी जाती है।

आचार्यों ने श्रुतियों को बाईस मेदों में बांटा है। स्वरमेलकला निधि में 22 श्रुतियों के बारे में कहा गया है कि हृदय स्थान में बाईस प्रकार की ना ड़ियां होती है, उनके सभी नाद स्पष्ट स्प ते सुने जा सकने के कारण ही इनको श्रुति कहा जाता है। यही नाद के बाईस भेद है। इनके अनुसार -

> "तस्य दा विंशतिर्भेदः श्रवणात् श्रुतयो मताः । हृदयाभ्यन्तरतंलग्नाः नाड्यो दा विंशतिर्मताः।।"

इन्हीं 22 श्रुतियों पर शुद्ध एवं विकृत स्वरों की स्थापना की गई है। वैसे श्रुति और स्वर के आपसी संबंध को प्रकट करने के लिये चतुः सारणा पृक्रिया का भी उल्लेख भरत ने किया है।

आचार्य भरत ने श्रुति-स्वर संबंध पर कहा है कि स्वर कई श्रुतियों का मेल है और श्रुति एक अलग इकाई। कुछ स्वर चार श्रुति वाला है, कुछ तीन और कुछ दो। संगीत पारिजात में पंठ अहोबल ने श्रुति और स्वर के संबंध में कहा है कि जिसे सुना जा सकता है उसे श्रुति कहते हैं। स्वर और श्रुति में उसी प्रकार मेद होता है, जिस प्रकार भेद सर्प और कुंडली में होता है। बाईस श्रुतियों में से जो श्रुतियां किसी राग में प्रयोग करने योग्य होती हैं उन्हें स्वर कहते हैं।

<sup>।</sup> कालीदास साहित्य, एवं संगीत कला : डाँ० सुष्मा कुलभ्रेष्ठ, पृ.३।.

# संगीत विशारद में उल्लेख है -

"श्रुतयः स्युः स्वराभिन्ना श्रावणत्वेन हेतुना।
अहिकुण्डलवत्तत्र भेदो क्तिः शास्त्रसम्मता।।
सर्वाश्च श्रुतयस्तत्तद्रागेषु स्वरतां गताः।
रागाः हेतुत्व एतासां श्रुतिसंशेव सम्मता।"

संगीत दर्पण में दामोदर पंडित ने उल्लेख किया है कि भ्रुति उत्पन्न होने के बाद जो नाद तुरन्त निकलता है और प्रतिध्वनित होकर मधुर एवं रंजक हो जाता है उसे स्वर कहते हैं तथा जो नाद स्वयं ही भो भित होता है तथा जिसे किसी नाद की अपेक्षा नहीं होती है, उसे भ्रुति कहते हैं।

### विवरणानुसार -

"श्रुत्यन्तरभा वित्वं यस्यानुरण्नात्मकः ।

स्निग्ध्यः रंजकाचासौ स्वर इत्यभिधीयते।।
स्वयं यो राजते नादः, स श्रुतिः परिकी र्तितः।"

<sup>।</sup> संगीत विशारद, श्री बसंत, पृ. 47.

आचार्य बृहस्पति के अनुसार -

"रंजक अथवा अरंजक अनुरणनात्मक ध्विन श्रुति है।
जब वह रंजक होती है, तब वह स्वर कहलाती है,
अथांत् जो ध्विन रंजक है, वह रंजक होने के कारण
स्वर है, क्यों कि स्वर शब्द का अर्थ ही स्वतः रंजन
करने वाली ध्विन है, वही ध्विन कर्णगोचर अथवा
श्रवणीय होने के कारण श्रुति भी है। यदि वह ध्विन
रंजक नहीं है, तो वह स्वर नहीं है, परन्तु श्रवणीय
होने के कारण श्रुति तो है ही।"

भरत ने एक तथान पर श्रुतियों को नौ संख्या वाला भी कहा है -

"दिका स्त्रिकचतुष्कास्तु क्षेया वंशगताः स्वराः । इति तावन्यया प्रोक्ताः सर्वश्रम्भतयो नव ।।"

तथापि प्रारंभ ते ही तर्वस्वीकार्य मान्यतानुसार बाईस श्रुतियां ही मानी जाती है तथा संगीत शास्त्र की मान्यता के अनुसार ही चूंकि

<sup>।</sup> कालीदास साहित्य एवं संगीत कला : डाँ० सुष्पमा कुलश्रेष्ठ, पृ. 31.

इन्हीं श्रुतियों से स्वर की उत्पत्ति हुई है, श्रुतियों पर ही स्वरों की स्थापना की गई है, अतः श्रुति एवं स्वर के बीच एक निष्चित संबंध भी स्थापित किया जाता है। यह स्वरान्तराल के रूप में व्यक्त होता है। स्वरान्तराल तीन प्रकार के माने गये हैं -

चतुः श्रुति, त्रिश्रुति और दिश्रुति। इन्हीं चार, तीन और दो संख्या जोड़ने पर नौ की संख्या बनती है। संभव है भरत ने इसी एक जोड़ की नौ संख्या का उल्लेख किया है, जिसके आधार पर ही आचार्य ने शाइ. गींदव ने श्रुतियों के 22 मेंदों को परिगणित किया है। जिसके अनुसार घडज, मध्यम और पंचम स्वरों में चार— चार श्रुतियां, दो—दो श्रुतियां निषाद और गंधार में तथा तीन—तीन श्रुतियां श्रूष्टियां श्रीर धेवत में होती है —

"चतुः चतुः चतुः चैव षडजमध्यमपं उचमाः । दे दे निषादगंधारी त्रिस्तो स्रष्टमध्यती ।।"

इस प्रकार एक स्वर सप्तक में चार भ्रुत्यांतर वाले तीन तथा तीन भ्रुत्यांतरों एवं दो भ्रुत्यांतर वाले दो-दो स्वरों की कुल भ्रुतियों को मिलकार बाईस भ्रुतियां बनती है। इन भ्रुतियों को पांच जातियों में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार हैं -

- ।. दीप्ता
- 2. आयता
- 3. कल्ळा
- 4. मृदु, और
- 5. मध्या।

मान्यता प्राप्त 22 श्रुतियां, उनके नाम, जाति तथा प्राचीन मध्यकालीन परंपरानुसार शुद्ध स्वर स्थान के संबंध में वर्णन निम्नवत् प्रस्तुत है —

| भ्रुति संख्या | श्रुति का नाम    | श्रुति की जाति | स्वर नाम       |
|---------------|------------------|----------------|----------------|
|               |                  |                |                |
| 1             | तीवा             | दीप्ता         |                |
| 2             | कुमुदती          | आयता           |                |
| 3             | मन्द्रा          | मृदु           |                |
| 4             | <b>छन्दोव</b> ती | मध्य।          | ঘ্যৱ           |
| 5             | दयावती           | करूग           |                |
| 6             | रञ्जनी           | मध्या          |                |
| 7             | र क्तिका         | मृदु           | <b>मृ</b> ष्यम |
| 8             | रौद्री           | दीप्ता         |                |
| 9             | कोधा             | आयता           | गंधार          |

| मृति संख्या | श्रुति का नाम | मृति की जाति                          | स्वर नाम |
|-------------|---------------|---------------------------------------|----------|
| <b>10</b>   | · 1975        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          |
| 10          | व ज़िका       | दीप्ता                                |          |
| 11          | पुसा रिणी     | आयता                                  |          |
| 12          | प्री ति       | मृदु                                  |          |
| 13          | मार्जनी       | मध्या                                 | मध्यम    |
| 14          | क्षिति        | मृदु                                  |          |
| 15          | रक्ता         | मध्या                                 |          |
| 16          | संदीप नी      | आयता                                  |          |
| 17          | आला पिनी      | कल्णा                                 | पंचम     |
| 18          | मदन्ती        | कल्बा                                 |          |
| 19          | रो हिणी       | आयता                                  |          |
| 20          | रम्या         | मध्या                                 | धेवत     |
| 21          | <b>उग्रा</b>  | दीप्ता                                |          |
| 22          | क्षो मिणी     | मध्या                                 | निषाद    |
|             |               |                                       |          |

# स्वर

स्वर, भारतीय संगीत ही नहीं अपितु विशव के सभी संगीत का मूलाधार

है। स्वर से ही राग और राग गायन का प्रास्प बनता है। चूंकि राग, स्वरों से ही बनता है अतः हम कह सकते हैं कि स्वर वह ध्वनि अथवा आवाज़ है, जो कानों को अध्धा लगे, चित्त को प्रसन्न करे। श्रुति के साथ स्वर जुड़ा हुआ है। ग्रन्थों में वर्णन मिलता है कि –

> "श्रुत्यन्तरभावो यः शब्दोऽनुरणनात्मकः। स्वतो रञ्जयते श्रोतुश्चितं स स्वर ईर्यते।।"

इससे यह स्पष्ट होता है कि श्रुतियों को लगातार उत्पन्न कराने से स्वर उत्पन्न होता है। शब्द का अनुरणनित रूप ही स्वर कहलाता है। अनुरणन में ही स्वरगत श्रुतियां प्रकाशित होती है। श्रुतियां ही रंजकत्व गुण को प्राप्त करके स्वर हो जाती है।

बाईस भ्रुतियों के आधार पर ही सात स्वरों की कल्पना संगीत शास्त्रियों ने की है। आचार्य भरत के समय से ही इसका उल्लेख प्राप्त है कि स्वर सात हैं -

> "षड्श्च ऋषभश्चैव गान्धारौ मध्यमस्तया । पंचमो धैवतश्चैव सप्तमश्च निषादवान।।"<sup>2</sup>

<sup>।</sup> संगीत शास्त्र, के० वासुदेव शास्त्री, पृ. १४०

<sup>2</sup> नाट्यशास्त्र, 28 वा अध्याय, पृ. 432.

अथांत - स्वर सात हैं - षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धेवत और निषाद। इन्हें ही संक्ष्म में सा, रे, ग, म, प, ध और नि कहते है। सातों स्वरों का समूह स्वर सप्तक कहलाता है, जिसमें प्रथमतः शुद्ध स्वर ही रहता है, जिसमें सा और प अचल स्वर कहा जाता है।

भरत भाष्यम् में प्राप्त उल्लेख के अनुसार वैदिक स्वर संज्ञाओं में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित नाम प्राप्त होते हैं। व्याकरण्यास्त्र में भी इनके नाम मिलते हैं। इसी लिये विकासवादी विचारधारा के अनुसार कुछ विदानों का मत है कि प्रारंभिक काल में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये तीन संज्ञायें व्याकरण्यास्त्र की है, बाद में संगीत शास्त्रकारों ने इनको ग्रहण कर लिया। श्रवाओं को जब सामगीतों के रूप में गाने लगे तब गद्य स्वराधातों की उच्य-नीचता संगीतिक उच्च-नीचता में पारिणत हो गई।

विदानों की एक अन्य मान्यतानुसार उदात्त, अनुदात्त
स्वरित – ये तीन प्रधान स्वर संज्ञायें हैं, जो स्वर की स्थिति
स्वष्ट करते हैं, जो उनके अनुसार उदात्त-उच्च अनुदात्त – नीच
और स्वरित – तीन स्वर प्रधान हैं अतः उच्च और नीच का तात्पर्य
उदात्त, अनुदात्त ही होना चाहिये।

<sup>।</sup> भरत भाष्यम्, भाग-।, टीकाकार चैतन्य देताई, पृ. 24.

नारदीय शिक्षा के अनुसार! -

"स्वरो उच्चः स्वरो नीचः स्वरः स्वरित एव च। स्वर पृथानं त्रैस्वर्य व्यञ्जनं तेन सस्वरम् ।।"

महर्षि पाणिनी के अनुसार -

"उच्चेरूदात्तः नीचेरनुदात्तः, समाहार स्वरितः।"

इसका भी अभिष्राय उदात्त का उच्च, अनुदात्त का नीच और स्वरित का समाहार अर्थात् दोनों का जोड़ यहीं भाव प्रतीत होता है।

याज्ञवलक्य जिक्षा में भी उच्चा दि स्वर संज्ञाओं का गांधर्व वेद में प्रयुक्त सप्तषडजा दि स्वरों से सम्बन्ध स्वीकार किया है -

"उदात्ते निषाद गांधारावनुदात्त ऋषभ धैवतो।
स्वरित प्रभवा ह्वेते षडजमध्यम पंचमाः ।।"
गांधविवेदे ये प्रयुक्ताः, सप्तष्डजादयः स्वराः ।
।ना. शि. ।/8/8।

यह भी कहा जाता है कि शास्त्रान्तर से उदात्त, अनुदात्त के अर्थ में

<sup>।</sup> भारतीय संगीत शास्त्र, श्री तुः राः देवांगन, पृः 33.

अंतर हो सकता है क्यों कि व्याकरण शास्त्र में जहाँ स्वर से तात्पर्य अ, आ, इ, ई, उ, ऊ आदि से है, वहीं संगीत शास्त्र में स्वर से तात्पर्य षडजादि सप्त स्वर से है।

नान्यभूयालकृत "भरतभाष्यम्" के शिक्षाध्याय में प्राप्त उल्लेख के अनुसार उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्रचय तथा निधात, स्वरों के इन पांच भेदों में कुष्ट और अतिस्वार इन दो स्वर संज्ञाओं को मिलाकर सामवेद की मान्यतानुसार सप्त स्वरों की संख्या पूर्ण की। इसी ग्रन्थ के एक अन्य उल्लेख के अनुसार षडज को निधात, अष्म को अत्यनुदात्त, गान्धार को उदात्त, मध्यम को स्वरित पंचम को प्रचय, धैवत को अनुदात्त, तथा निषाद को अत्युदात्त बताया गया है।

नान्यभूषालकृत "भरतभाष्यम्" में वर्णित स्वरों की उत्पति
संबंधी उल्लेख के अनुसार "मेघ-गर्जन काल अर्थात् वर्षा ऋतु में मोर
का षडण में, ऋषभ स्वर में सांड़ का दहाड़ना, बकरी का कामार्त
काल में गांधार स्वर में, मदोन्मत्तकाल में क्रौंच का मध्यम में
बोलना, बसंत ऋतु में कोयल का पंचम में, बसंत ऋतु में घोड़े का धैवत
में, तथा क्रोध से लाल नेत्र गज का निषाद में गर्जन करने का उल्लेख
है। इस कथनानुसार पशुंधीं-पिध्यों के कंठ से निक्ले ध्विन का
भावावेश की अवस्था या विशेष अवस्था से भी महत्वपूर्ण संबंध है।
अभरतभाष्यम् अध्याय-उ श्लोक 17-21। क्यों कि यह तो निर्विवाद

सत्य है कि भावावेश एवं सामान्य अवस्था की कंठध्वनि में विशेष अन्तर होता है।

वेदों में प्राप्त उल्लेख के अनुसार स्वर प्रयोग के संदर्भित आ चिंनों गायन्ति, गा थिनो गायन्ति तथा सा मिनो गायन्ति, ऐसा प्राप्त होता है, जिसके अनुसार आ चिंक संगीत में एक स्वर, गा थिक संगीत में दो स्वर तथा सामगान में तीन स्वरों के प्रयोग की परंपरा थी। बाद में विदानों के अनुसार महर्षि नारद इत्या दि लोगों के प्रयास से सातों स्वरों का प्रयोग होने लगा।

आ र्चिक, गाथिक, सामिक ... इत्यादि के संदर्भ में अचार्य मतंग कृत बृहद्देशी के अनुसार सात प्रकार के स्वर का योग है -

- 1. आर्चिक
- 2. गाधिक
- 3. सामिक
- 4. स्वरंतर
- 5. औडव
- 6. षाडव, एवं
- 7. सम्पूर्ण।

इसी में आणे उल्लेख के अनुसार -

एक स्वर प्रयोगों आ चिकः सो अमिधीयते । गाथिको दिस्वरो ज्ञेय स्त्रिस्वर चैव सामिकः ।। चतुः स्वर प्रयोगो हि कथितस्तु स्वरान्तरः ।।

अर्थात - नारद के अनुसार सात प्रकार के स्वर योग है एक स्वर प्रयोग को आ चिंक, दिस्वर प्रयोग को गाथिक, त्रिस्वर प्रयोग को सामिक, चतुः स्वर प्रयोग को स्वरान्तर कहते हैं। ओडव पांच स्वर प्रयोग, षाडव छः स्वर प्रयोग तथा सात स्वर प्रयोग को संपूर्ण कहा जाता है। स्वरों के जाति गत प्रयोगों के आधार भिन्न-भिन्न रागों का निर्माण किया गया है।

स्वरों के संदर्भ में भरत काल में प्राप्त उल्लेख के अनुसार सात शुद्ध और दो विकृत स्वर की मान्यता थी। संगीत रत्नाकर के रचियता पं0 शाइ गेंद्रव ने पहली बार समस्त सूर्ण्डनाओं को सदेह मध्य सप्तक में स्थापित करते हुये दो से अधिक, कुल-बारह विकृत स्वरों की परिकल्पना की थी। बाद के ग्रंथकारों ने अपने अपने मतानुसार विकृत स्वरों की संख्या स्वंनाम के बारे में उल्लेख किया है। आधुनिक काल तक आते-आते विभिन्न मान्यताओं के दारा प्रतिपादित विकृत स्वरों की संख्या-नाम के परिमार्जन के फलस्वस्य आज की मान्यतानुसार स्वरों के शुद्ध और विकृत दो स्प हैं और शुद्ध और विकृत के आधार पर कुल बारह है सात शुद्ध और

# पांच विकृत। स्वर हो जाते हैं।

अचल स्वर अपने स्थान से हटते नहीं अप रिवर्तित रहते हैं, जबिक अन्य पांच स्वर प रिवर्तित होते हैं, अतः चल स्वर या विकृत स्वर कहलाते है। इन पांच विकृत स्वरों में से रे, ग, ध, नि अपने गुद्ध स्थान से नीचे की ओर हटते हैं, अतः वे कोमल स्वर कहलाते हैं, यथा - कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध एवं कोमल नि। जबिक मध्यम स्वर अपने गुद्ध स्थान से उपर की ओर हटता है, तब वे तीव्र विकृत कहलाते हैं। जैसे - तीव्र -म। आजकल जबिक भारतवर्ष में उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय संगीत नाम से दो पद्धतियां प्चलित हैं तथा पि दोनों पद्धतियों में कुल मिलाकर बारह स्वर ही प्रयुक्त होते हैं। यद्यपि कि दोनों पद्धतियों के स्वरों के कुछ नाम, गुद्ध, विकृत की स्थित इत्यादि में अन्तर भी परिलक्षित होता है। जो इस प्रकार उल्लेखनीय है -

उत्तरी और दक्षिणी संगीत पद्धति के स्वरों का तुलनात्मक विवरण

| कुम<br>संख्या | उत्तरी संगीत<br>पद्धति के स्वर | ट्यंकटमखी के<br>स्वर | राग लक्षणर्के<br>स्वर |
|---------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1             | ঘ্যৱন                          | ঘাইৰ                 | ঘ্ৰভন্                |
| 2             | कोमल ग्रह्म                    | गद ग्रह्म            | मद म्राज्य            |

| क्रम<br>संख्या | उत्तरी संगीत<br>पद्धति के स्वर | ट्यंकटमखी के<br>स्वर               | राग लक्ष्ण के<br>स्वर              |
|----------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3              | मुद्धि मूर्यभ                  | पंचिम्नति ऋषभ या                   | चतुः श्रुति ऋषभ या                 |
|                |                                | शुद्ध गान्धार                      | शुद्ध गान्धार                      |
| 4              | कोमल गान्धार                   | षद्श्रुति ऋषभ या<br>साधारण गान्धार | षद्श्रुति ऋषभ या<br>साधारण गान्धार |
| 5              | शुद्ध गान्धार                  | अन्तर गान्धार                      | अन्तर गान्धार                      |
| 6              | शुद्ध मध्यम                    | मध्यम                              | मध्यम                              |
| 7              | तीव मध्यम                      | पृति मध्यम या<br>वराली मध्यम       | पृति मध्यम या<br>वराली मध्यम       |
| 8              | पंचम                           | पंचम                               | पंचम                               |
| 9              | कोमल धैवत                      | शुद्ध धैवत                         | मुद्ध धेवत                         |
| 10             | शुद्ध धेवत                     | पंचिष्ठति धैवत या                  | चतुः श्रुति धैवत या                |
|                |                                | शुद्ध निषाद                        | मुद्ध निषाद                        |
| 11             | कोमल निषाद                     | षद्भृति धैवत या                    | षद्भृति धैवत या                    |
|                |                                | कौ धिक निषाद                       | कौ शिक निषाद                       |
| 12             | मुद्ध निषाद                    | काकली निषाद                        | काकली निषाद                        |
|                |                                |                                    |                                    |

### लय एवं ताल

लय रवं ताल की अवधारणा संगीत में उतनी ही पुरानी है, जितना कि स्वयं संगीत की पुरातनता तथा सृष्टि की पुरातनता। संगीत की व्याख्या के साथ-ही-साथ लय-ताल की व्यवस्था हमारे गुंथों में प्रारंभ से ही प्राप्त होती है। वस्तुतः लय रक अखंडित, व्यापक तथा नैसर्गिक क्रिया है, जो सृष्टि के उद्भव काल से ही सृष्टि की प्रायः प्रत्येक सजीव गतिविधि में संगीत के साथ-ही व्याप्त है। कहते हैं यदि कहीं लय का अभाव होने लगता है तो प्रलय की संगावना बढ़ने लगती है।

लय का अर्थ होता है, लीन होना या विश्रांति, लय तो सृष्टि की गतिविधि का प्राण है। विदानों में ऐसी मान्यता है कि प्रायः प्रत्येक गति या उच्चारण में स्वर के साथ-साथ लय भी सन्निहत है। नाद्यशास्त्रानुसार -

"कलाः कालकृतोलयः"

अर्थात् - लय कला के काल से बनता है।

संगीत रत्नाकर के अनुसार -

"कियानन्तर विश्रान्तिर्लयः"

अथांत — ताल क्रिया के अनन्तर अप्रथम ताल क्रिया के बाद अगली ताल क्रिया करने के बीच का समय! किया जाने वाला विश्राम 'लय' कहलाता है।

### अमरकोष की व्याख्या के अनुसार

"तालः काल क्रियामान् लयः साम्ययथा स्त्रियाम्।"

अर्थात् - ताल में काल एवं क्रिया की जो साम्यता होती है, उसे
लय कहते हैं।

### एक अन्य परिभाषानुसार

"विश्रातियुक्तया काले क्रिया मान मिट्यते। क्रियानन्तर विश्रान्ति लयः।।"

अथांत - विश्वान्तियुक्त क्रिया के दारा काल का मान अथांत माप होता है। क्रिया के अनन्तर अर्थात् बिल्कुल साथ होने वाली विश्रांति लय है।

जगदेव मल्लकृत संगीत चुड़ामणि के अनुसार -

"तालान्तरालवत्ती यः कालो सौलयनाल्लयः ।"

तात्पर्य सबका एक ही है एक मात्रा या ताल किया के बाद दूसरी मात्रा का ताल क्रिया के बीच के समय को या विराम विशाम को लय कहते हैं।

लय तीन प्रकार के होते हैं – द्रुत, मध्य व विलंबित, जो ताल किया की भिन्न-भिन्न गित के आधार पर परिभाषित होते हैं। वस्तुतः प्रयोग धारणा के अनुसार एक किया और दूसरी किया के बीच का काल जो पहली किया का विस्तार है, वहीं लय है। इसी विस्तार के कम या अधिक होने से लय तेज या मंद हो जाती है। यदि दो कियाओं के बीच का विस्तार कम हो तो लय द्रुत होती है, जो विस्तार के अपेक्षाकृत बढ़ने से क्रमणः मध्य या विलंबित होती जाती है। लयों में द्रुत, मध्य व विलंबित तीनों परस्पर एक दूसरे से संबंद तथा एक दूसरे पर आश्रित हैं। इनमें से किसी एक को आधार मानकर ही शेष्य दो का निर्णय संभव है, स्वतंत्र रूप से नहीं।

शास्त्रों में तीन लयों के बारे में ट्याख्या मिलती है -

"जियानन्तर विश्रांति लयः त त्रिविधो मतः।
दूतो, मध्यो, विलम्बश्च, दूतः शीध्रतमो मतः।।
दिगुण दिगणी जेयो, तस्मान्मध्य विलम्बितौ।।"

जब लय को कालबद्ध कर दिया जाता है तब वह ताल का स्वरूप ले लेता है।

आचार्य भरत के अनुसार -

तालोधन इति प्रोक्तः कलापात लयान्वितः। कलातस्य प्रमाणं वै विद्ये तालयोक्तभिः ।।

अर्थात् - कला, पात और लय से युक्त जो काल का विभाग या परिणात्मक प्रमाण है, वह ताल कहलाता है।

संगीत में प्योग के अवसर पर जब ताल का व्यवहार होता है तब उसे समय के परिमापक "काल" कहा जाता है। संगीत में काल !समय! का भाग जो कला, पात और लय से युक्त है वह "ताल" नाम से जाना जाता है, उसका कार्य है संगीत को मापना। संगीत में "ताल" शब्द की व्युत्पत्ति शास्त्रकारों के अनुसार इस प्रकार है -

> "पृतिष्ठार्थक "तल" धातु के पश्चात् अधिकरणार्थक "ध्" पृत्यय लगाने से ताल शब्द बनता है। क्यों कि गीत

<sup>।</sup> भारतीय संगीत शास्त्र, श्री तुःरामः देवांगन, पूः 171.

वाय, नृत्य ताल में प्रतिष्ठित होते है। ताल की उत्पत्ति "तल" धातु से हुई मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है - नींव, बुनियाद।"

भरतनाट्यशास्त्र के 3। वें अध्याय में इस प्रकार वर्णन है -

"वार्यं तु यद्धनं प्रयोक्तं कला पात लयान्वितम्। कालस्तस्य प्रमाणंहि विश्वेयं ताल योगतः ।।"

अभिनवगुप्त आचार्य के अनुसार -

"गायन, वादन तथा नृत्य में जो लया न्वित समब्दा या नि: मब्दा क्रिया होती है, उसके काल प्रमाण को ही "ताल" कहते हैं। "

संगीत रत्नाकर में प्राप्त उल्लेख के अनुसार -

"तालस्तल प्रतिष्ठाया मिति, घातोधीजिस्मृतः । गीत वाद्यं तथा नृत्यं यत स्ताले प्रतिष्ठतम्।।"

संगीत रत्नाकर के टीकाकार सिंह भूमाल के अनुसार - "तल्यते प्रतिपाद्यते गीतं वाद्यं यस्मिनिति।"

-गीतादि को जिस काल के प्रमाण में बैठाया जाये वही "ताल" है।

लघु, गुरू, प्लुत से युक्त सम्बद्ध और निःमब्द क्रिया द्वारा गीत, वाद्य तथा नृत्य को परिमित करने वाला समय !काल!'ताल' कहलाता है।

आचार्य मैलालि के अनुसार "नट" के पद को तल कहा जाता है तथा उसी से उत्पन्न होने के कारण भावार्थ में अण् प्रत्यय लगाकर 'ताल' भव्द निष्पन्न होता है।

संगीत दर्पण के अनुसार ताल का "ता" शंकर और "ल" पार्वती या शक्ति का दोतक है।

तबला वादन के क्षेत्र में मर्मज्ञ विदान कलाकार प्रो0 लाल जी श्रीवास्तव जी के अनुसार जो उन्होंने अपने गुरूवर की भावना के माध्यमानुसार अवगत कराई है -

> "संगीत में तत्व का "त" तथा लक्ष्य का "ल" को मिलाकर "ताल" शब्द का ट्याषक निरूपण किया

द्रष्टट्य: भारतीय संगीत शास्त्र, श्री तु.रा. देवांगन, पृ. 173.

<sup>।</sup> तकारे शंकरः प्रोक्तो लकार पार्वती स्मृता। शिवशक्ति समायोगात्ताल नामा भिधीयते।।

### जाता है।"

संगीत में जैसे स्वर की आवश्यकता है वैसे ही ताल की भी आवश्यकता है। विदानों में ऐसा विचार है कि संगीत ही क्या जीवन के हर क्षेत्र में लय रवं ताल का अनन्य महत्व है। इसके साथ ही यह मनोवैज्ञानिक कारक भी बताया जाता है कि मनुष्य जब चलना सीखा होगा तब एक पांव रखने के बाद दूसरे पांव के रखने में जो स्वाभाविक समय का अंतर महसूस किया होगा, उस अंतर में निहित लय को समझने के बाद ही वहीं से लय के विविध स्प एवं काल सीमा में परिमित करते हुये ताल की रचनात्मक पृक्रिया की कल्पना शुरू की होगी। यह सहज अनुभव हुआ होगा कि श्वांस की स्वाभाविक लयबद्धता, धड़कन नाड़ी की गति का निष्चित काल चक्र, सूर्योदय-सूर्यास्त के कालखंड तथा अनु परिवर्तन की नियमितता, सभी लय कालबद्ध हैं और लय-ताल की अनिवार्यता, अखंडता तथा समतुल्यता स्वतः सिद्ध करते हैं। इन सारे नियमितता में यदि किंचित कहीं खंडन आता है तभी असामान्य की सी स्थिति उत्पन्न होने लगती है।

संगीत शास्त्र में भी ताल-लय की महत्ता का उल्लेख किया गया है। आचार्य भरत के अनुसार -

"यस्तु तालं न जाना ति न स गाता न वादकः।"

अथांत - ताल ज्ञान के बिना गायक या वादक होना संभव नहीं है। गांधर्व को स्वर ताल पदात्मक कहा जाता है।

याज्ञवलक्य स्मृति के अनुसार -

"वीणा वादन तत्वज्ञः ... इलोक में
"तालज्ञश्चाप्यासेन मोक्षमार्ग प्रयच्छति" कहकर ताल का
ज्ञाता होना भी आवश्यक माना है, जो मोक्षमार्ग
के लिये हितकारी है।"

सोमेशवर विरचित "मानसोल्लास" के अनुसार । -

"न तालेन बिना गीतं न वार्वं ताल वर्जितम्। न नृत्यं तालहीनं स्यादत् तालो त्र कारणम्।।"

अर्थात् - ताल के बिना गीत, वाद्य, नृत्य तीनों की कल्पना नहीं की जा सकती है, अतः ताल तीनों का कारण है।

पाइवेंदेव के 'संगीत समय सार' के अनुसार -

"ताल मूलानि गेयानि ताले तर्व प्रतिष्ठितम्। ताल हीनानि गेयानि मन्त्रहीना यथाहुतिः।।"

<sup>।</sup> भारतीय संगीत शास्त्र, श्री तु. रा. देवांगन, पू. 173.

अर्थात् — ताल हीन गेय, मंत्रहीन आहुति जैसे है, क्यों कि गेय ताल मूलक होते हैं। ताल में सब कुछ पृतिष्ठित है।

ताल की महत्ता को पृतिपादित करते हुये पंO अहोबल ने "संगीत पारिजात" में लिखा है —

> "अथ ताल प्रवक्षा मि कालरूपं जगद्धरम् । जनयन्तं सुखं गीते वाद्य नृत्य विशेष्यतः ।। उत्पत्यादि त्रयं लोके येन तालेन जायते। कीटकादि पशूनां च ताले नैव गतिभीवत्।।

यानि कानि च कर्माणि लोकेताल श्रितानि च । आदित्यादि गृहाणां च काले नैव गतिभीवेत ।।

ब्रह्मकल्योऽपि तालेन यतः कालवर्षं गतः । काल क्रिया परिच्छिन्न स्तालशब्देन मण्यते।।

अर्थात् — संसार को धारण करने वाले ताल का मैं वर्णन करता हूँ।

गीत, वाय, नृत्य के दारा श्रोताओं का रंजन, उपत्यादि तीनों लोकों की उत्पति, कीटकादि पशुओं की गति तथा इनके कर्मादि लोक, आदित्यादि नक्षत्रों की गति तथा ब्रह्मकल्प । ब्रह्मा की आयुः ताल के ही वश में हैं। क्रिया परिच्छिन्न काल को 'ताल' कहते हैं।

पं0 अहो बल ने ताल को काल परिमापक मानकर प्रस्तुत संदर्भ में उसे व्यापक रूप में प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार नाद को संपूर्ण जगत में व्याप्त रहने के कारण ब्रह्म कहा गया है, उसी प्रकार काल को भी लय और ताल के रूप में संपूर्ण संसार में, सुष्टि में व्याप्त रहने के कारण ब्रह्म कह सकते हैं। संगीत में काल मापने के साधन को ही तो ताल की संज्ञा दो गई है।

नाद, स्वर, श्रुति के समतुल्य, काल, लय तथा ताल भी ब्रह्मस्वरूप इस अखिल सृष्टि की व्यापकता में शामिल हैं, जो भिक्ति व अध्यात्म्य के मार्ग में साधना कर्म में साध्य के रूप में प्रारंभ से समविष्ट हैं। संस्कृति एवं सभ्यता के विभिन्न अवधारणाओं एवं स्वरूप के तहत इनके अलग-अलग स्वरूप परिलक्षित अवश्य होते हैं तथापि इनकी मूल आत्मा एक है, सुदृढ़ है। जिनके बिना संगीत संसार की कल्पना नहीं की जा सकती है।

# शंखीत एवं ब्ला

मानव जीवन में आनन्द की अनुभूति की संपूर्णता के निमित्त ईश्वर ने जिन उपादानों को प्रदान किया है, उनमें संगीत एवं साहित्य का अनन्य स्थान है। विदानों ने कहा भी है कि सुखानुभूति के अपरिहार्य अंग है, संगीत और साहित्य। सुख और दुःख जीवन के दो अंग है और इसी प्रकार संगीत-साहित्य तथा कला से पृथक् मानव जीवन की संपूर्णता की बात ही नहीं कही गई है। क्यों कि भर्तृहरि के अनुसार कहा गया है –

"साहित्य संगीत कला विहीनः । साक्षात् पशुः पुच्छविष्णाणहीनः ।।"

साहित्य और संगीत अपने-अपने स्वतंत्र अस्तित्व के संरक्षण के साथ ही बहुत कुछ अंशों में परस्पर पूरक, सहोदर तथा अन्योन्या श्रित है। संगीत अर्थ बोध के लिये काल का सहारा लेता है और काव्य प्रभाव वृद्धि के लिये संगीत का। विदानों ने यह सत्य ही कहा है कि संस्कृति और कला के साम्य की भाति कलाओं के अन्तर्गत संगीत और काव्य में धनिष्ठ संबंध है, क्यों कि संगीत आकार प्रधान काव्य है और काव्य सार्थक संगीत है। संबंध जो भी हो कालान्तर्गत दोनों के मूल तत्व आनन्दानुभूति से ही जुड़े है तथा कला के ही अलग-अलग अंग हैं।

जहां तक कला का पृश्न है, कला की व्याख्या अपने आप में एक विहंगम विषय है, क्यों कि कला के संबंध में भारतीय और पाश्चात्य विदानों ने अलग-अलग रूप में अपने विचार व्यक्त किये हैं। इस संबंध में प्राचीन विदानों ने भी विशिष्ट व्याख्या प्रदान की है।

> संस्कृताचायों में दण्डी में कामोददीपक नृत्य, गीतादि को कला कहा है।

### क्षेमराज के अनुसार -

"कलयतिस्वरूपं आवेशयति वस्तूनिवा। "<sup>2</sup>

- कला, वस्तु के रूप को सुभी भित करने या संवारने वाला एक माध्यम है।

अभिनवगुप्त के विचार में - "कला गीतवाधा दिका।"<sup>3</sup>

<sup>। &</sup>quot;नृत्यगीतपृभृतयः कलाकामार्थं संश्रयाः।" का व्यदर्शं, दण्डी 3/162.

<sup>2</sup> शिवसूत्र विमिशिंनी, क्षेमराज, द्रष्टव्य - शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत, भाग-पृथम, डॅंग० गोविन्द, पु. 33.

<sup>3</sup> नाट्यशास्त्र ।/।।६, अभिनव भारती टीका, पृ. 42.

गीत, वाद्यादि अर्थात् गाना, बजाना एक कला है। भोगराज के अनुसार -

" ट्यंगयति कर्तृशक्तिं कलेतितेनेह कथिता सा। "

"कर्तृत्व शक्ति अभिव्यंजक होने के कारण कला कही जाती है।"

आचार्य मैथिली भरण गुप्त के अनुसार -

"अ भिट्य कित की कुशल शक्ति ही तो कला है।" कवियत्री महादेवी वर्मा के अनुसार -

"कला सत्य की सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है।" डॉ० अरूण कुमार सेन के अनुसार -

> "विचारों ते जन्म होता है रूचि का और रूचि जन्म देती है, कला को।"

कला मानव-संस्कृति की उपज है। प्रकृति से संघर्ष करते हुये मानव ने श्रेष्ठ संस्कार के रूप में जो सौंदर्य बोध प्राप्त किया है, कला में उसी का आविभाव है। "कला" शब्द मानव की भावनाओं के लालित्य का प्रतीक है, आनन्द की अनुभूति ही कला का वास्तविक रूप है। चूंकि यह मानवीय भावनाओं से जुड़ा है और अपने को अभिव्यक्त करना प्रारंभ से ही मानव स्वभाव की विशेषता रही है, तभी किसी विदान ने ठीक ही कहा है –

"अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है, अर्थात् मानव मन में अंकित भावनाओं की अभिव्यक्ति की विविध विधियों का नाम ही कला है।"

"वेद, उप निषद, पुराण, इतिहास, का व्य, चित्र, संगीत, फ़िल्प सभी कला के अंग है।"

"कला ट्यापक है, विराट है।"

कला एक दैविक गुण है, मानवता के लिये वरदान है। कला ही मानव समाज में नैतिकता एवं सौंदर्य दृष्टि की दात्री है। कला सौंदर्य की प्रतीक एवं आत्मा की सच्ची पुकार है, कला आत्मा भिट्य कित है।

"Art is attribute to man's own humanity."

"कला मनुष्य की, संपूर्ण मानवता को दिया हुआ एक अध्यं है।"

कविवर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार -

"Art is spontaneous overflow of the innermost good feelings of man's heart."

"The art is all media of artistic self-expression through the language of words, Sound, lines and colours."

जिस अभिव्यंजना में आंतरिक भावों का प्रकाशन तथा कल्पना का योग रहता है, वह कला है। आधुनिक दृष्टि से कला को हम ऐसी क्या मान सकते हैं, जिसमें कल्पना द्वारा सूजन होता है और जिसके द्वारा आंतरिक अभिव्यक्ति अनिवार्य स्प से होती है।

संगीत एक लित कला है। कला में लालित्य गुण होने के कारण कला को लित कला के नाम से संबोधित करते हैं। लित कला हमारी कोमल अनुभूतियों के प्रतीक स्वस्य हैं। जो अपने विशेष

गुणों दारा मानव हृदय की कल्पना की धाराओं को बहाता हुआ संसार को आनन्दमय बनाते हैं।

लित कला में काट्य, संगीत, चित्र, मूर्ति एवं वास्तु पांच कलायें आती हैं। भारतीय दृष्टि से इनमें तीनों कलाओं-संगीत, काट्य तथा चित्र की आत्मा एक मानी जाती है और इन कलाओं का लक्ष्य परमतत्व की प्राप्ति ही है, क्यों कि भारतीय कलाकारों, कवियों एवं चिंतकों की यह मान्यता रही है कि जिस कला की विश्रांति भोग में है, वह कला नहीं बंधन है, किन्तु जिसका लक्ष्य और संकेत परमतत्व की ओर है, वहीं कला, कला है।

"शिवस्वरूप विमिशिनी" में क्षेमराज ने परमानन्द में लीन होने में सहायक कला को ही सर्वोत्तम माना है। इनके अनुसार -

> "विश्रान्तिर्यस्य सम्भोगे सा कला न कला मता। लीयते परमानन्दे ययात्मा सा परा कला ।।

पंच लित कला में संगीत का यूं तो दूसरा स्थान है, किन्तु इसे किंचित सर्विश्रष्ठ मानने की भी परंपरा है। कला में प्रयुक्त साधन की सूक्ष्मता के आधार पर ही श्रेष्ठता का निर्णय किया गया है और संगीत कला

<sup>।</sup> भारतीय कला के पद-चिन्ह, डॉ० जगदीश गुप्त, पृ. 126.

का साधन तो नाद-ब्रह्म है, जिसे इंश्वर का स्वस्य कहा गया है। इसी सूक्ष्मता के कारण ही संगीत की उत्कृष्टता स्वतः सिद्ध हो जाती है। शोपेन हावर के अनुसार भी समस्त ललित कलाओं में संगीत को इसी लिये अधिक महत्व दिया गया है। विदानों में यह भी मान्यता है कि संसार में जितनी भी कलायें हैं, उन कलाओं को दो वगीं में विभक्त किया गया है –

> ाका लिल कला, स्टाउपयोगी कला।

यह भी मान्यता है कि ललित कलायें भी उपयोगी होती है तथा उपयोगी कलाओं में भी लालित्य होता है। वर्गीकरण जो भी हो, कलाओं की विश्रांति तो आनन्दानुभूति ही मानी गई है। हमारी कलायें अपने कलात्मक वैशिष्ट्य से मन-मित्तष्क को आनन्दास्वादन की उस स्तरीय पृष्ठभूमि तक ले जाते हैं जो भौ तिकता से कहीं ऊंची होती है। क्यों कि ऐसी मान्यता है कि "सत्यं-शिवं-सुन्दरम्" भारतीय कलाओं का मूलभूत सिद्धांत है। सत्य और शिव के साथ सुन्दर का भी विशेष्य महत्व है। जो सत्य है वह शिव अथवा मंगलमय तो है ही साथ-ही-साथ सुन्दर भी है। सत्य, शिव और सुन्दर, इन तीनों शब्दों के द्वारा ब्रह्म को भी अभिव्यक्त करने की चेष्टा की गई है। अतस्व ब्रह्म ही सत्य है और वह अखिल विश्व के लिये मंगलकारी एवं सौंदर्यमय है। व्यवहारिक दृष्टि से भी यह स्पष्ट होता है कि सत्य एवं शिव को प्राप्त करने

के लिये सर्वपृथ्म सुंदर का ही आधार लिया जाता है। विदानों के अनुसार आध्या त्मिक दृष्टि भी यही स्पष्ट करते हैं कि निर्णुण ब्रह्म की सत्यता तक पहुँचने के लिये सगुण ब्रह्म के सौंदर्य, माधुर्य युक्त स्वरूप का ध्यान आवश्यक है, तथा इस साधना के मार्ग में मानसिक चंचलता पर नियंत्रण करने के लिये तथा ईष्टदेव के स्वरूप का ध्यान करने हेतु गुरू के निर्देशन की आवश्यकता होती है। इस हेतु कला-लित कला के संदर्भ में पाश्चात्य विदान "अरस्तु" इसे अनुकरण, प्लेटो इसे सत्य की अनुकृति, तथा कोचे पृभाव की अभिव्यक्ति मानते हैं। टॅल्सटाय का कथन है कि हृदयोद्भूत भावनाभूति को क्रिया, रेखा, वर्ण, ध्वनि, शब्द दारा दूसरे के हृदय तक पहुंचा देना - यही कला की पृक्रिया है। जहाँ "फ़ायड" ने कला को हृदय की दबी हुई वासनाओं का उभरा हुआ रूप कहा है, यहाँ दान्ते इसे पृकृति का अनुकरण मानते हैं।

कला, लित कला, संगीत कला के कलात्मक, सामाजिक तथा संस्कृतिक भावा भिट्य क्ति एवं स्थिति के संदर्भित भारतीय और पाइचात्य विदानों के मतों का निष्कर्ष यही है कि कला चाहे कामार्थ संश्रया हो, नृत्य-गीता दि दारा मनोभावों की अभिट्य कित हो, चाहे वस्तु रूप संवर्धक हो, चाहे कर्तिट्य-शक्ति की अभिट्यंजक हो, चाहे आत्मानुभूति की अभिट्य क्ति हो, चाहे भाव-संप्रेष्णीयता सम्पन्न हो, चाहे मानव चेतना और बाह्य सृष्टि के रूपों की संशिल्ष्ट हो, चाहे रुचिजन्य हो, चाहे अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति हो, चाहे प्रेम और श्रेय तथा आदर्श और यथार्थ समन्वित प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति हो, चाहे अनुकरण हो, चाहे सत्य की अनुकृति हो, चाहे प्रभाव की अभिव्यक्ति हो, चाहे प्रकृति का अनुकरण हो – सभी प्रकार से कला भावोत्पादक आकर्षक अभिव्यक्ति मात्र ही है, अर्थाव कला सत्य, भिवं, सुन्दरं की रसात्मकता से समन्वित अभिव्यक्ति है।

इन सभी परिवेश में ब्रह्मस्वस्य के अन्तर्दशन के संदर्भित भारतीय संगीत ललित कलाओं में अपने भावा भिव्यक्ति एवं अन्तः संबंध के कारण यह सिद्ध करता है, संगीत अपने मूल तत्वों के साथ-साथ शब्द से रहित होकर भी भावा भिव्यक्ति में सफल होता है। क्यों कि यह मानव मन की अन्तर्अनुभूतियों के प्रकटी करण में सर्वथा सक्षम है। जो मनोवैज्ञानिक परिदृश्य में भी अपनी प्रभावोत्पादक क्षमता का प्रदर्शन करती है।

# अस्याय.

# अध्याय – चतुर्थ

### राग एवं इसके विविध स्वस्प

"राग" भारतीय संगीत का आधारभूत विधिष्ट स्थानासीन अवयव है, जिसे भारतीय दर्भन और साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जहां तक भारतीय संगीत का प्रन है, नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर तथा स्वरों के विधिष्ट संयोग से राग की उत्पत्ति मानी जाती है। और राग संगीत ही संगीत के व्यक्त समस्त प्रकारों का आधार है। चूंकि सबके मूल में नाद है और नाद को अखल विभव में ब्रह्म का रूप माना गया है। सारा ब्रह्मांड ही विधाता की इच्छा शक्ति का अभिव्यक्त रूप है। अतः नाद के ही अधीन विभव की सभी गतिविधियां हैं –

> "नादेन व्यज्यते वर्णः, पदं वर्णात् पदाद्यः। वयसो व्यवहारोऽयं. नादाधीनमतो जगत ।।"

अथात - नाद के योग से वर्णों का उच्चारण होता है। वर्ण से पद श्वाब्द की सिद्धि होती है, पद से भाषा होती है और भाषा के होने से ही जगत् के सब व्यवहार चलते हैं। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत ही नाद के अधीन है।

संगीत दर्पण में नाद स्पी समुद्र के अपार स्वस्य का वर्णन इस प्रकार मिलता है -

> "नादाब्धेस्तु परं पारं न जानाति सरस्वती । अद्यापि मज्जनभयातुंबं वहति वक्षति ।। 32 ।।"

अर्थात - नाद समुद्र का कोई आर-पार नहीं है, इसी कारण डूबने के भय से मां सरस्वती भी तूंबा लिये नाद सागर पार करती हैं। नाद सागर में डूब जाने के भय से ही मां सरस्वती भी अपनी वीणा में तूंबा लगाये हुई है। जब उनकी यह दशा है तो सामान्य संगीत साधक की कौन कहे।

"राग" भारतीय संगीत का अभिन्न अंग है। यह भारतीय संगीत के प्रदर्शन पक्ष का एक समन्त अवयव एवं आवश्यकता के रूप में व्यक्त किया जाता है।

"राग" शब्द रञ्ज धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ

है रंगना। चित्त का किसी वृत्ति विशेष अथवा अवस्था विशेष में अधिष्ठान, यही रंगने का तात्पर्य होता है। राग का यही तात्पर्य भी होता है। मानव मन के अन्तभावों को स्वर एवं स्वर से संबंधित अवयवों के समावेश से जब भिन्न-भिन्न वृत्तियों के अन्तर्गत रंगा जाता है तब, राग की सृष्टि होती है।

भारतीय संगीत में जिस जन चिक्तक रंजक ध्वनि समूह विशेष की प्रतिष्ठा है, उस ध्वनि विशेष के वाचक को राग कहते हैं। पाणिनीय व्याकरण में दो स्थानों पर "रञ्ज रागे" – रंगने के अर्थ में "रञ्ज" धातु का प्रयोग बताया गया है। इसी धातु में भाव-वाचक संज्ञा, क्रिया का साधन के अर्थ "धं" प्रत्यय जोड़ने पर राग की सिद्धि होती है।

शास्त्रों में कहा गया है -

"रंजयति इति रागः।"

प्रसिद्ध टी का कार "क ल्लिना थ" ने मतंग का मत उद्धृत करते हुये लिखा है -

<sup>।</sup> निबंध संगीत, संगीत कार्यालय, हा थरस, पृ. 257.

"स्वरवर्णविभिष्टेन ध्वनिभेदेन वा जनः । रंज्यते येन कथितः स रागः सम्मतः सताम्।।"

अथाति - जिस स्वर-वर्ण-विशिष्ट ध्वनि भेद मे मनुष्य रंग जाता है, वह सत्पुरुषों के अनुसार राग है।

वस्तुतः राग शब्द से ही उस भावमय वातावरण का बोध होता है, जहाँ माधुर्य व आनन्द के अतिरेक के सिवा कुछ भी नहीं होता। राग से रागात्मक संबंध का भी बोध होता है। भरतकोश में राग के बारे में इस प्रकार उल्लेख प्राप्त होता है।

"येस्तु चेतां ति रज्यन्ते जगत्त्रितयवर्तिनाम्। ते रागा इति कथ्यन्ते मुनिभिरता दिभिः।।"

अर्थात् - भरत प्रभृति मुनियों ने उन्हें राग कहा है जिनके दारा त्रिलोकी स्थित प्राणियों का मनोरंजन होता है।

महर्षि भरत के अनुसार जातियां वास्तव में मूल राग हैं जिनमें विकार होने से अनेक राग उत्पन्न होते हैं।

<sup>।</sup> का निदास सा हित्य एवं संगीत कलाः डॉ० सुष्मा कुल्बेष्ठ, पृ. ६४०

संगीत रत्नाकर में प्राप्त उल्लेख के अनुसार। -

"चतुणांम पि वर्णानां यो रागः शोभनो भवेत्। स सर्वो दृश्यते येषु तेन रागाइनि स्मृताः।।"

अथाति - जो राग स्थायी, आरोही, अवरोही, संचारी - इस वर्ण चतुष्टिय से शो भिति हों, वे ही राग कहलाने योग्य है।

भरतकोश के पृष्ठ 923 पर प्राप्त उल्लेख के अनुसार<sup>2</sup> -

"इत्येवं रागभन्दस्य व्युत्पतिर भिधीयते । रञ्जनाज्जायते रागो व्युत्पतिः समुदाहता।।"

अथांत - स्वरों के समूह के माध्यम से जन-मन-रंजन हेतु होने के कारण ही राग को "राग" यह अभिधान प्राप्त है।

संगीत दर्पण में दामोदर पंडित ने उल्लेख किया है -

"यो उर्यं ध्वनि विशेष्ठास्तु स्वरवर्णविभूषितः । रंजको जन चित्तानां स रागः कथितो बुधैः।।"

<sup>।</sup> कालिदास साहित्य एवं संगीत कला : डॉ० सुष्यमा कुलश्रेष्ठ, पृ. ६४.

<sup>2</sup> वही

अथाति — स्वर और वर्ण से अलंकृत उस ध्वनि विशेष को विदत्तजन राग के नाम से संबोधित करते हैं, जो जनचित्त को रंग देती है, आनन्दित करती है।

संगीत विदानों के अनुसार वे ही स्वर समूह राग की संज्ञा प्राप्त करते हैं, जिनमें एक सविशेष व्यक्तित्व होता है, जिसमें रंगने की शक्ति हो। राग के संबंध में जो सविशेष व्यक्तित्व की अवधारणा व्यक्त की है, उसके अनुसार इस व्यक्तित्व के दो पहलू है - एक स्वरमय तथा दूसरा भावमय है। स्वरमय के अन्तर्गत स्वर-देह के अंगों का वर्णन सामने आता है। इन अंगों का विश्लेषण यह ढूंढ़ने का प्रयास है कि रंग देने की शक्ति किन तत्वों में निहित है। इस स्वर देह के विक्लेष्ण के अन्तर्गत भरत ने दस लक्षण भी बताये हैं। क्यों कि हमारे संगीत की परंपरानुसार नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर तथा स्वरों के विभिन्न संयोग से रागों की रचना की गई है तथा राग गाथा की परंपरा प्रचलित है। विदानों के अनुसार राग की उत्पत्ति जाति से हुई है, जिसका विवरण हमें भरतकाल से प्राप्त होता है। आचार्य बृहस्पति ने भरतकृत नाद्यशास्त्र के उल्लेख से पृभावित होकर "भरत का संगीत सिद्धान्त" नाम्नी पुस्तक में जातियों का विशद विवरण तथा उनके लक्षण इत्यादि का वर्णन किया है। विदानों का यह भी कथन है कि जाति के लिये निर्धारित लक्षण रागों के लिये भी मर्वमान्य है।

रागों के जाति लक्षण के संदर्भे में नाट्यशास्त्र में जो उल्लेख प्राप्त होता है उसके अनुसार —

> "गृहांशी तारमन्द्री च न्यासापन्यास एव च। अल्पत्वन्च बहुन्बन्च घाडवौडुविते तथा ।।" भरत ब. स.

प्रचित दस विधि राग लक्षण का परिचयात्मक बोध निम्नानुसार दिया जाना प्रासंगिक होगा।

- गृह स्वर
- 2. अंश स्वर
- 3. न्यास
- 4. अपन्यास
- 5. अल्पत्व
- **5.** बहुत्व
- 7. तार गति
- 8. मन्द्र गति
- 9. घाडवत्व एवं
- 10. औडवत्व ।

<sup>।</sup> भरत का संगीत सिद्धांत, आचार्य बृहस्पति, पृ. 78.

आचार्य भारंगदेव ने उपर्युक्त दस लक्षणों के अतिरिक्त तीन और लक्षण बताये हैं, वे हैं -

- । सन्यास,
- 2. विन्यास, एवं
- 3. अन्तमार्ग।

जबिक भावमय अंग के अन्तर्गत उस परमानन्द की कल्पना की जाती है, जिसके अनुसार राग का स्वस्य प्रस्तुत होने पर अनुकूल भाव उस स्वर समूह के द्वारा आनन्द के स्प में, रंजन के स्प में सामने उप स्थित होता है।

राग की परिभाषा एवं स्वस्प को कुछेक अंग्रेजी विदानों ने भी अपने तरी के से ट्यक्त किये हैं। फ्रांक्स स्ट्रैंग्वेज के अनुसार -

> "राग स्वरों का एक अदृश्य बल्क अधिकतम संभावित वैयक्तिकता की तरह का क्रम है, जो मेलांडी बनाने वाले स्वरों के सामीप्य से या स्वरों की विविक्तता से, उस विशेष ढंग से, जिसे साधारणतया उनका उच्चारण किया जाता है, उसकी आवृति विशेष्य से या उसके विपरीत जिस गति से वह आवर्तित होता है,

उसकी उप स्थिति से या अनुप स्थिति से और किसी अश्रव्य ध्वनि से संपुष्ट आधार-स्वर के संबंध से जाना जाता है।

राग शब्द की व्याख्या करते हुये पाप्ते ने लिखा है -

"राग, स्वराष्ट्रक में आने वाले स्वरों का ऐसा क्रम है, जो सभी भारतीय गी तियों का आधार स्वस्थ होता है तथा जो कुछ स्थिर स्वरों की प्रमुखता या विशेष स्वरों की कृमिकता के द्वारा एक दूसरे से अलग गाया जाता है।"

वस्तुतः राग स्वराष्ट्रक श्वा के व्या के स्वरों का एक ऐसा गीतात्मक विधान है, जो एक निष्चित मनः स्थिति को व्यक्त करने के लिये बनाया जाता है।

स्वामी पृज्ञाननन्द के अनुसार -

"राग एक मनोभौ तिकीय वस्तु है, क्यों कि वह मन के आत्मगत अनुभवों का वस्तुपरक प्रकाशन है। यह सर्वप्रथम मन में सर्वागपूर्ण निर्मित होता है, तथा बाहर भौतिक स्वर-स्प में प्रक्षेपित किया जाता है, और इसी कारण किसी राग रचना की प्रक्रिया में मन और भौतिक तत्व साथ-साथ कार्य करते हैं।"

सामान्य तौर पर भी राग से एक ऐसे मधुर तारतम्यता का बोध होता है, जो आनन्द की ओर उन्मुख कराता है। कहते हैं राग से ही रागात्मक संबंध का आ विभाव होता है। राग के ही कारण समान चित्त-वृति वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों में मनोहारी संबंध स्थापित होना संभव हो पाता है। वस्तुतः 'राग शब्द की उत्पत्ति रंग शब्द से हुई है, जिससे तात्पर्य समझा गया है – रंग जाना, प्रभावित होना, प्रेरित रस या भाव के आवेश में बह जाना। जब राग शब्द का प्रयोग संगीत के परिपेक्ष्य में लिया जाता है तब इसका शाब्दक अयं बनता है, मन के रंग जाना या मनोभाव।

संगीत रत्नाकर में प्राप्त उल्लेख के अनुसार "राग वह संगीत खण्ड है, जो सप्त स्वरों, वणों अथवा ध्वनि के विभिन्न प्रकारों की उत्तमता के कारण प्रांसा का आह्वान करता है।

अन्य उल्लेख के अनुसार भिव तथा शक्ति इन दोनों के योग से राग की उत्पत्ति हुई है। भगवान शंकर !महादेव! के पांच मुखों से पांच राग उत्पन्न हुये और छठा राग में पार्वती जी के मुख से निकला। महादेव जी ने जब तांडिव करना शुरू किया तब उनके संघोववत्र नामक मुख से श्री राग निकला। वामदेव मुख से बसंत निकला, अधीर मुख से भैरव, तत्पुरूष मुख से पंचम और ईशान मुख से मेध राग तथा मां पार्वती जी के मुख से नटनारायण राग उत्पन्न हुआ।

विद्वानों की मान्यता है कि राग स्पी शरीर में स्वर स्पी भिन्न अंग हैं, जिनके सुन्दर समायोजन से ही राग का निर्माण होता है। स्वरों की प्रकृति, स्वरों के लगाव तथा विभिन्न स्वरों से विभिन्न रस निष्पत्ति के आधार पर रागों की प्रकृति निर्धारित होती है और राग गायन से सांगी तिक प्रस्तुतियों की माधुर्यता तथा सरसता आधारित रहती है। इस संदर्भ स्वरों के रंग, श्रष्ठि, देवता, छंद, रस इत्यादि का वर्णन जो गुन्थों में प्राप्त होता है, पर दृष्टिपात करना प्रासंगिक ही होगा।

पं0 दामोदर ने संगीत दर्पण नाम्नी ग्रंथ में विभिन्न स्वरों के रंग, ऋषि, देवता, छंद, रस इत्यादि का वर्णन किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है -

# स्वरों के रंग2

संगीत के सात स्वरों का क्रम से रंग इस प्रकार है -

<sup>।</sup> संगीत दर्पण, पं0 दामोदर, संगीत कार्यालय, हाथरस, पू. 73.

<sup>2</sup> पदमाभः पिंजरः स्वर्णवणः कुन्दप्रभोऽतितः। पीतः कर्बर इत्येषां जन्मभूमिमथो हुवे।। 86 ।।

- षडज !सा! लाल !कमल के समान!
- 2. रिष्म १रे ! पिंजर
- 3. गंधार । ग! सवर्ण
- 4. मध्यम । मा इवेत
- 5. पंचम १प ! काला
- 6. धैवत ध्या पीला, रवं
- 7. निषाद ! नि! चितकबरा।

# स्वरों के ऋषि।

सात स्वरों के ऋषि का वर्णन निम्न है -

- ।. घडज स्ताः अगिन
- 2. शब्म १रे। ब्रह्मा
- 3. गंधार ।ग। चन्द्रमा
- 4. मध्यम । म । विष्णु
- 5. पंचम ।प। नारद
- 6. धेवत । धा तुम्बर
- 7. निषाद । नि। धनद । कुबेर ।।

विह्वविधा शक्षांकाच लक्ष्मीकांताच नारद।
 श्रूषयो दददशुः पंच षडजादीं स्तुबस्धेनी ।। 88 ।।
 संगीत दर्ण, पं० दामोदर, पृ० ३।-३२.

# स्वरों के देवता।

सात स्वरों के देवता इस प्रकार हैं -

- ।. घडज । सा । ब हिम
- 2. ऋषभ १रे। ब्रह्मा
- 3. गंधार १ग! सरस्वती
- 4. मध्यम । म! इन्द्र
- 5. पंचम ।प। विष्णु
- 6. धैवत १६१ गणेका
- 7. निषाद । नि । सूर्य

# स्वरों के छंद

सातों स्वरों के छंद इस प्रकार हैं -

- ।. षडज । सा। अनुष्टुप्
- 2. ऋषभ १रे। गायत्री

। बह्मिब्रह्मसरस्वत्यः शर्विश्रीशगणेषवराः । सहस्त्रांशुरिति प्रोक्ताः क्रमात् षडजादिदेवताः ।। ८९ ।।

2 क्रमादनुष्टुष् गायत्री त्रिष्टुष् च बृहती ततः। पंक्तिकष्ठिणक् च जगती त्याहुत्रचछंदां ति सा दिखु ।। ९० ।। – संगीत दर्पण, पंo दामोदर, पृ. 52.

- गंधार । ग! त्रिष्टुप
- 4. मध्यम । म । बृहती
- 5. पंचम धप । पंक्ति
- 6. धैवत १८१ उठिणक
- 7. निषाद ! नि! जगती

# स्वरों के रस

षडज तथा श्रष्म स्वर - अद्भुत, रौद्र तथा वीर रस। धैवत स्वर - वीभत्स तथा भयानक रस। गंधार एवं निषाद स्वर - करूण रस। मध्यम एवं पंचम स्वर - हास्य और श्रृंगार रस।

डाँ सौरी न्द्र मोहन टैगोर ने भी अपनी पुस्तक "
"The Seven Principal Notes of We Mindus" इद सेवन
पुनिसपल म्युजिकल नोद्स ऑफ द हिन्दुज। में सप्त स्वरों के देवता
के संबंध में इस प्रकार वर्णन किया है -

सरी वीरेऽद्भुत रौद्रे धो वीभत्से भयानके ।
 कार्योऽगनी तु कस्णे हास्यश्रृंगारयोर्मपौ ।। १। ।।
 संगीत दर्पण, पं० दामोदर, पृ. 32.

| स्वर |          | देवता                               |
|------|----------|-------------------------------------|
| 1.   | ঘ্ৰভন্ত  | अग्नि – षडजा धिदेवः अग्निः ।        |
| 2.   | मृद्या-1 | ब्रह्मा - ऋषभाधिदेवः ब्रह्मा ।      |
| 3.   | गंधार    | सरस्वती - गान्धाराधिदेवी सरस्वती ।  |
| 4.   | मध्यम    | महादेव - मध्यमस्वराधिदेवः महादेवः । |
| 5.   | पंचम     | विष्णु - पंचमा धिदेवः विष्णुः ।     |
| 6.   | धैवत     | गणेषा – धैवता धिदेवः गणेषाः ।       |
| 7.   | निषाद    | तूर्य - निषादाधिदेवः तूर्यः ।       |

सात स्वरों के लिये निम्न विवरण भी एक स्थान पर प्राप्त हुआ है, जिसका उल्लेख प्रासंगिक ही होगा -

Shadaj (Sa) -

Pink is the colour of the first
Musical note Sa. The moon is
its planet and the pearl its gem
stone. Sa derives its being from
the call of the Peacock. Symbolized by the agni kund with Agni
as its deity. Sa has no particular hour of the day or season
of its own. It is universal both
in its place in time and in its
appeal.

Rishabh (Re) -

Re, the second note, emits a light greenish yellow colour and has the emerold as its gem stone with mercury as its planet.

Derived from the call of the Ox, Re is symbolised by the trimurti, and has Brahma as its ruling deity. It is a note that celebrates the sun-spangled hours of noon and the bright colours of spring.

Gandhar (Ga) -

Wheatish-red in its colour, Ga, the third note, is given over to the beautiful afternoons of summer. Rulled by Venus, it has the diamond as its gem stone and the Veena as its instrument. Ga derives its power from Saraswati, the Goddess of Music and its being from the voice of the goat.

Maddhyam (Ma) -

The fourth musical note 'Ma', dedicates itself to the dulcet hue of monsoon evenings. So alike in colour to its own maroon. Symbolised by the chakra Ma has the sun for its planet and the Ruby as its gem stone. Rules by Vishnu, this note stems from the call of the crane.

Pancham (Pa) -

Crimson in colour, 'Pa', the fifth note, blends itself with the late evening hours of qutumn with splendid assurance. Fittingly, it is derived from the tonof the Koyal and has lotus as its symbol. Rules by laxmi, Pa has Mars as its planet and the coral as its gem stone.

Dhaivat (Dha) -

'Dha' the sixth musical note, celebrate the midnight hour in winter. Creamish-yellow in colour, this note has Ganesh as its deity and the rat as its symbol. Finding its birth in the call of the Frog, Dha has jupiter as its ruling planet and the topaz as its gem stone.

Nishad (Ni) -

The last musical note Ni is blackish grey in colour to reflect the early morning hours of late winter. Ruled by Surya and symbolised by the God's own 7 (seven) horse chariot, Ni derives its being from the voice of the elephant. It has saturn as its planet and the blue sopphire as its gem stone.

## रागीं का समय निर्धारण

भारतीय संगीत के संदर्भ में प्राचीन काल से जब रागों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों पर दृष्टिपात किया जाता है तब सबसे पहले जो लक्षण उभरकर सामने आता है वह रागों का एक निश्चित समय, काल में प्रतृति। ऐतिहा सिक परिदृश्यों में प्राप्त उल्लेख के अनुसार दिन-रात के चौबीस घंटों में भिन्न-भिन्न रागों की प्रतृति अथवा पूरे वर्ष भर में काल, ऋतु के अनुसार रागों की प्रतृति अथवा पूरे वर्ष भर में काल, ऋतु के अनुसार रागों की प्रतृति के साथ-साथ व्याकरण की दृष्टि से परिपूरित सिद्धान्त प्रातः कालीन एवं सायंकालीन संधि प्रकाश बेला के आधार पर रागों की प्रतृतियों का एक व्यापक विवरण हमें प्राप्त होता है। इतना ही नहीं मध्यकाल में राग-रागिनी वर्गीकरण, पुत्र राग, पुत्रवधु राग संबंध तथ्य भी हमारे संगीत ग्रन्थों में उल्लिखित है। इन सभी प्रकार के उल्लेखों के पीछे के मनोवैज्ञा निक आधार की ओर यदि हम विचार करें तो हम पाते हैं कि इनका सबसे प्रमुख आधार है, रस भाव एवं मनोभाव।

रागों का समय, काल रवं ब्रतु के साथ संबंध के पीछे
रसानुभूति रवं राग-रस संबंध मुख्य रीट्टाधार प्रदान करता है,
क्यों कि जिस प्रकार प्रत्येक रस किसी-न-किसी मानवीय भाव का
प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार संगीत का प्रत्येक राग किसी-

राग गायन के अन्तर्गत स्वर-लय-ताल युक्त काट्य रसाप्लावन करता है। गीता की एक उक्ति के अनुसार रसोट्रेक तभी
होता है जब रस्रोगुण एवं तमोगुण के उपर सत्वगुण का साम्राज्य व
आधिपत्य स्थापित होने लगता है। क्यों कि राग-समय निर्धारण
भूमिका
में स्वरों दारा निष्पादित रसभाव भी प्रमुख् अदा करता है, क्यों कि
जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, प्रत्येक स्वर दारा रस निष्पत्ति
का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है।

इतना ही नहीं भारतीय संगीत की यह पुरानी परंपरा रही है कि विभिन्न पृहरों एवं श्रृतुओं में अलग-अलग रागों का पृदर्शन हो। इस धारणा का विकास आठवीं शताब्दी के बाद हुआ माना जाता है। क्यों कि संगीत मकरन्द नाम्नी गुंथ में एक विशिष्ट वर्गीं करण का उल्लेख, जो संभवतः रागों के वर्गीं करण के संबंध में संभवतः पृथम उल्लेख है। जिसके अनुसार -

- मुक्तांग कंपिता ऐसे राग, जिनमें कंपित गमक विद्यमान रहता है।
- 2. अर्द्ध कंपिता ऐसे राग, जिसमें आं प्रिक कंपन विद्यमान रहता है।
- कम्प विहीना ऐसे राग, जिसमें कंपन बिल्कुल न हो।

इस सर्वपृथम प्राप्त वर्गी करण को गहनता से देखने पर पता चलता है कि कंपन के प्रयोग के आधार पर निर्धारित इस वर्गी करण में प्रयोगात्मक पहलु पर ही विशेष्य ध्यान दिया गया है। विदानों की अपनी रचनाधर्मिता एवं प्रयोगमूलक व्यवहार के अनुसार रागों के संबंध में निम्न वर्गी करण भी प्राप्त होता है, जो दिन-रात के पृहर, मौसम अतु इत्यादि के आधारित है, और यह भी संकेत देते हैं कि कहीं-न-कहीं इनके पीछे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आधार के स्था में सन्निहत है।

हमारे संगीत गुंथों में प्राप्त विवरण के अनुसार रागों के संबंध में विभिन्न मत, परिभाषायें तथा वर्गी करण प्राप्त होते रहे हैं, जो ऐतिहा सिक उल्लेख के आधार पर नारद काल से ही प्राप्त होने लगा था। जिनमें लिंग के अनुसार वर्गी करण तथा दिन-रात के विभिन्न पृहर में पृस्तुति के आधार पर वर्गी करण प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि आज-कल जो रागों की पृस्तुतियों में दिन-रात के समय चक्र का अनुपालन किया जाता है, इसके पीछे पृाचीन काल से उपलब्ध मत-महान्तर तथा वर्गी करण की अवधारणा मूलतः आधार स्वस्थ है। इतना ही नहीं पूरे वर्ष के विभिन्न मृत्न काल के आधार पर भी रागों की पृस्तुतियों के लिये विद्वानों ने वर्गी करण पृस्तुत किया है। निश्चितस्य से इसके पीछे रागों की पृकृति, स्वर लगाव तथा राग की मूल आत्मा के आधार पर भिन्न-

भिन्न प्रकार के वर्गी करण उपलब्ध हुये हैं, जो भिन्न-भिन्न विद्वानों की मनः हिथति एवं मनोवैज्ञानिक अवधारणा को आधार मानकर व्यक्त हुआ माना जा सकता है। मध्यकाल में राग-रागिनी वर्गी-करण का जो विस्तृत स्वरूप प्राप्त होता है उसके पीछे भी लिंग के आधार प्राप्त वर्गी करण तथा रागों के स्वरूप का आधार ही महत्वपूर्ण प्रतीत होता है।

स्वयं शोध प्रबन्ध में उल्लिखित नारद दारा लिंग के आधार पर प्राप्त वर्गी करण इस प्रकार है। -

## इकि पुलिंग राग

"बंगालः सोमरागःच श्रीरागःच तथेव च ।
भूमाली छायागौड़ःच शुद्ध हिन्दो लिका तथा।। 53 ।।
आन्दोली दोम्बुली चैव गोड़ः कनांटकाह्वयः।
फडमंजी शुद्धनाटी तथा मालवमौ लिकः ।। 54 ।।

<sup>।</sup> भारतीय शास्त्रीय संगीत और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, स्वयं शोध पुबन्ध, पु. 227.

रागरंगच्छायानाटी रागः कोलाहलस्तथा।
सौराष्ट्री च बसन्तः च शुद्धसारंग भैरवी ।। 55 ।।
रागध्वनिस्तथा ह्वेते पुरागाः परिकी तिंताः।
नारदेन विचित्रेण सन्ति नामानि वक्ष्यते ।। 56 ।।

अथांत - बंगाल, सोमराग, श्रीराग,भूमाली, छायागौड़, शुद्धगौड़, अन्दोली, दोम्बुली, गौड़, कर्नाट, फडमंजी, शुद्धनटी, मालवगौल, रागरंग, छायानट, कोलाहला, तौराष्ट्र, बसन्त, शुद्ध सारंग, मैरवी, रागध्वनि।

### । ख। स्त्री लिंग राग

"तुण्डी तुरूष्वतुण्डी च मल्लारी माहुरी तथा । पौरालिकी च काम्भारी भल्लाती हैन्धवी तथ्ज ।। 57 ।। सालंगख्या च गान्धारी देवकी देशिकी तथा । वेलावली च बहुली गुण्डकी धूर्जरी तथा ।। 58 ।। बराटी द्रावड़ी हंसी गौड़ी नारायणी तथा । अहरी मेघरंजी च मिश्रनाटा यथा कुमात ।। 59 ।।" अथांत - तुंडी, तुरूषतुंडी, मल्लारी, माहुरी, पौरालिका, काम्मरी, भल्लाती, सौन्धवी, सालंग, गंधारी, देवकी, देसी, बिलावली, बहुली, गुणकी, धुर्जरी, वरारी, द्रवेरी, हंसी, गौरी, नारायणी, अहिरी, मेधरंजनी, मिश्रनट।

## ।गः नपुंसक राग

"कौ शिकी लितिश्चैव, धन्नांशी च कुरंजिका ।
सौराष्ट्री, द्रावडी शुद्धा तथा नागवरा टिका ।। 60 ।।
कौमौदकी च राक्री सावेरी च तथेव च ।
बलहंस: सामवेदी शंकराभरणस्तथा ।। 61 ।।"

नपुंसका इति प्रोक्ता रागलक्षणको विदैः।।

अथांत - कौ धिकी, ललित, धन्नाशी, कुरुंगी, तौराष्ट्री, द्रविरी शुद्ध, नगवेदा धिका, कौमोदकी, रामकी, तावेरी, बलहंत, तामवेदी, शंकराभरणम्।

इतना ही नहीं नारद ने संगीत मकरन्द में दिन-रात के समय के संदर्भ में रागों की प्रस्तुति के आधार पर भी निम्न वर्गीकरण उल्लिखित किया है, जो इस प्रकार हैं -

## । पृतः काल में गाये जाने वाले राग

"गान्धारो देवगान्धारो धन्नासी सैन्धवी तथा । नारायणी गुर्जरी च बंगाल परमंजरी ।। 10 ।। लितन्दोलश्रीका सौराष्ट्रेयजयसा धिकौ । मल्हारः सामवेदी च बसन्तः शुद्ध भैरवः ।। ।। ।। वेलावली च भूमालः सोमरागस्तथैव च । एते रागास्तु गातव्यः प्रातःकाले विशेष्यतः ।। ।2 ।।"

अथांत - गंधार, देवगंधार, अन्नासी, सेंधवी, नारायणी, गुर्जरी, बंगाल, पटमंजरी, ललित, हिन्डोल, श्री, सौराष्ट्र, मल्लार, सामवेदी, बसन्त, शुद्ध मेरव, वेलावली, भूपाल, सोमराग।

## 2. मध्य दिन में गाये जाने वाले राग

"शंकराभरणः पूर्वी बलहंसस्तयेव च । देसी मनोहरी चैव सावेरी दोम्बुली तथा ।। काम्भोजी गोपिकाम्भोजी कै शिकी मधुमाधवी। बहुलीद्वयं मुखारी च तथा मंगलकौ शिका ।। एते राग विशेषास्तु मध्याह्ने परिकी तिंता ।।

अथाँत - शंकराभरण, बलहंस, देसी, मनोहरी, सावेरी, दोम्बुली, कम्बोजी, गोपिकाम्भोजी, कै शिकी, मधुमाधवी, बहुली, मुखारी, मंगल कौ शिक।

## उ. संध्याकालीन राग

"शुद्धनाटा च सालंगो नाटी शुद्धवरा टिका ।
गौलो मालवगौडिश्च श्रीरागश्चाहरी तथा ।।
तथा रामकृती रंजी छाया सर्ववरा टिका।
वरा टिका द्वावा टिका देशी नागवरा टिका ।।
कणाँटहयगौडिति, इत्येते चंद्रमांशजा।।

अथात - शुद्धनट, सालंग, नटी, शुद्धवरा टिका, गौलो, मालवगौड़, श्रीराग, अहरी, रामकृति, रंजी, छाया, वेरा किता, द्रवा टिका देसी, नागवरा टिका, कर्नाटा, हया तिका।

- 4. सूर्योदय एवं सूर्यास्त से तीन घंटे पूर्व गेय राग
- "देशाक्षी भैरवा शुद्धा नादं यत्पृहरोद्भवम्। वराटिका तथा शुद्धा द्रावटिराग संक्षिका ।।"
- अर्थात् देशाखी, भैरव शुद्ध, वराधिका, शुद्धद्रवाटिका।
  - 5. सूर्यास्त एवं सूर्योदय हे तीन घंटे पश्चात गेय राग
  - "पृहरोप रिगातव्य मल्हारी माहुरी तथा । आन्दोली रामकृती छायानारा च रंग का।।"

अथांत - मल्लारी, महुरी, अन्दोली, रामकृति, छायानर।

इतना ही नहीं राग-रागिनी वर्गी करण के अन्तर्गत सोमेशवर मत दारा प्रतिपादित राग-रागिनियों के संबंध में यह उल्लेख भी प्राप्त होता है, जिसमें प्रत्येक राग-रागिनी के विशेष श्रृतु-माह में गाये-बजाये जाने का उल्लेख प्राप्त होता है।-

<sup>।</sup> द्रष्टिय - द ऑगरिजिन ऑफ राग - प्रो० एस बन्दोपाध्याय, मुंशीराम प ब्लिसं, 1977, प्. 30-31.

"श्रीरागो रागिनीयुक्तः ज्ञिज्ञिरे गीयते बुधैः। बसन्तः ससहायस्तु वसन्ततो प्रगीयते ।।

मेरवः ससहायस्तु ऋतौ ग्रीष्मे प्रगीयते। पंचमस्तु तथा गयो रागिणया सह शारदे।।

मेघरागो रागिणी भिंयुक्तो वर्धांसु गीयते। नद्द नारायणी रागो रागिणया सह हेमका।!"

### अर्थात् -

- श्री राग एवं इनकी रागिनियों को जनवरी-फरवरी माह अथादि शिशिर ऋतु में गाना चा हिये।
- 2. बसन्त राग एवं इनकी रागिनियों को मार्च-अप्रैल माह अथाति बसन्त ऋतु में गाना चा हिये।
- भैरव राग एवं इनकी रागिनियों को मई-जून माह या ग्रीष्म त्रुत में गाना चा हिये।
- 4. मेघराग रवं इनकी रागिनियों को जुलाई-अगस्त माह अर्थात् वर्षां ऋतु में गाना चा हिये।

- 5. पंचम राग एवं इनकी रागिनियों को सितम्बर-अक्टूबर माह यानि शरद ऋतु में गाना चाहिये।
- 6. नट्टनारायण राग एवं इनकी रागिनियों को नवम्बर-दिसंबर माह अथात् हेमन्त-अतु में गाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त शास्त्रकारों ने वादी-संवादी के आधार पर भी रागों के गाये-बजाये जाने के समय का निर्धारण किया है, जिसके अनुसार -

- जिन रागों के वादी स्वर राग के स्वर सप्तक में पूर्वांग में होते हैं उन्हें दिन के बारह बजे से रात के बारह बजे के मध्य गाया—बजाया जाना चाहिये।
- 2. जबकि जिन रागों के वादी स्वर राग के स्वर सप्तक में उत्तरांग में होते हैं उन्हें रात के बारह बजे से दिन के बारह बजे के मध्य गाया बजाया जाना चाहिये।

भारतीय संगीत में प्रचलित राग गायन की व्यवस्था में रागों के आ विभाव से लेकर आजतक जिस प्रकार लक्षण, वर्गीकरण इत्यादि प्राप्त होते हैं, उनसे संगीत में रागों की महत्ता तथा रागों के संबंध में विभिन्न विदानों दारा भावाभिव्यक्ति का प्रव्यक्ष दर्शन प्राप्त होता है। इसी कुम में रागों के चित्रांकन पर एक दृष्टियात करना भी

आवश्यक है, जो मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष में चित्रकला से साम्य का बोध भी कराता है।

## राग और रस

संगीत हो या कोई अन्य लिलत कला, प्रत्येक में सौंदर्यबोध होने के साथ-साथ आनन्द की अनुभूति परम लक्ष्य की प्राप्ति ही कहा गया है। आनन्द का दूसरा नाम रस के रूप में कहा जाता है। वैसे भी कला और रस का अत्यन्त निकटस्थ संबंध माना जाता है। जहाँ तक संगीत का प्रश्न है संगीत केवल कला ही नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्ति का अन्यतम मार्ग भी बताया गया है, क्यों कि मन की तन्मयता की दृष्टि से संगीत कला सबसे प्रभावी माना जाता है, इसी लिये संगीत में रस का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। रस एक विशेष प्रकार की चेतना है, जो न केवल सजीवता का संचरण कराती है अपितु नया प्राण भी फूंकती है। बिना रस के तो संगीत निष्प्राण जीव के समान दिखता है। यह मनुष्य के अन्तः करण-अन्तभावना की निधि है, तभी विद्वानों ने कहा है –

#### "रसते इति रसः।"

तथा भावना की महत्ता को साथ में जोड़ते हुये यह भी कहा गया है -

#### "यथा भावना तथा रसोत्पत्तिः ।"

रसोत्पति के लिये भावना का होना आवश्यक माना जाता है तथा संगीत में भावना नाद से प्रवाहित होती है। नाद से उत्पन्न स्वर राग, बंदिश, तथा अन्य सहयोगी अवयव रसोत्पति में सहायक सिद्ध होते है। वैसे साहित्य के क्षेत्र में काच्य सौंदर्य से रस का बोध होता है। क्यों कि काच्य, संगीतादि ललित कलाओं के श्रवण-दर्शनादि से जिस अलौ किक आनन्द की प्राप्ति होती है, उसे ही सामान्यतः रस कहकर संबोधित किया जाता है। रस वस्तुतः भारतीय ककाच्य, संगीत ही नहीं अपितु समस्त ललित कलाओं की आत्मा है। क्यों कि भारतीय कलाओं में प्रकृति ही सौंदर्य का आदर्श अथवा प्रतिमान, रही है, अतः कला के सौंदर्य निवेश में ही उसे आकर महत्व मिला है। तभी कहा जाता है कि भारतीय कलाओं की एक विशिष्टता यह है कि वे प्रायः रसोपकारी और रसानुख्य हैं। उनमें सार्वत्रिक ख्या से रस प्रकृिया विद्यमान है।

नाद्यशास्त्र, काव्यमाला में प्राप्त उल्लेख के अनुसार -"तत्र विभावानुभावव्यभियारी संयोगाद्र सनिष्पत्तिः।"

विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पतित

अभिनय दर्पण में प्राप्त उल्लेख के अनुसार -

"यतो हस्तस्ततो दृष्टिर्यतो दृष्टिस्ततो मनः। यतो मनस्ततो भावो, यतो भावास्ततो रतः ।।"

- जहां हाथ जाते हैं, वहां दृष्टि जाती है। जहां दृष्टि जाती है, मन उसका अनुसरण करता है, जहां मन जाता है, वहां भाव प्रकट होता है तथा भाव प्रकट होता है, वहीं रस की उत्पति होती है।

रस के बारे में यह भी कहा गया है कि -

"मानव जाति के अन्तः करण में वास करने वाली विशिष्ट भावनाओं के चरमोत्कर्ष को ही रस कहते है।"

लित कला संगीत के संबंध में जब रस की चर्चा होती है तो यह बात सबसे उपर उभर कर आती है कि संगीत कला का लक्ष्य तभी पूरा होता है जब श्रोता और कलाकार के भावों का तादात्म्य स्थापित होता है। इस पृक्रिया में कलाकार स्वर, गीत, ताल आदि अवयवों के भाव, पात्र को आत्मसात कर लेता है, तब श्रोताओं को उस सीमा तक रसानुभूति होती है। साहित्य-का व्यशास्त्र में नौ रस माने गये हैं - श्रृंगार, हास्य्र, वीर, अद्भुत, वीभत्स, भयानक, रौद्र, करूण, एवं शान्त। भारतीय शास्त्रीय संगीत में मुख्य रूप से श्रृंगार, करूण, वीर और शंत रसों का समावेश है तथा प्रयोग भी किया जाता है। कुछ विद्वानों का ऐसा विचार है कि साहित्य में मान्य नौ रसों में से संगीत में केवल पांच ही रस उपयुक्त हैं - श्रृंगार, वीर, करूण, शान्त और हास्य, जिनके स्थायी भाव हैं क्रमशः रित, उत्साह, शोक, निर्वेद और हास।

तंगीत दारा रता भिट्य कित में शास्त्रीय राग गायन या वादन का विशेष महत्व है। क्यों कि तमयानुतार रागों का चयन, स्वर लगाव, शैली गत प्रस्तुति, बोल-बंदिश-काल का सुन्दर मुस्पष्ट उच्चारण, बदत, तानें आलाप इत्यादि सभी रतात्मक मुजन की प्रक्रिया में सहयोगी होते हैं। साथ ही लय-ताल छंद, वाद्य इत्यादि भी रतों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यदि गायन अथवा वादन की संपूर्णता से देखें तो गमक, मीड़ तिरोभाव आविभाव इत्यादि से भी विभिन्न रतों का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जाता है। अतः संगीत के संबंध में यह तो स्थापित व मान्य तथ्य है कि चाहे यह उपातना का मार्ग हो, ताधना का मार्ग हो या जन-मन रंजन का मार्ग रतों की निष्पति, अपने अवयवों के माध्यम से होती रहती है तथा राग-गायन शैली की इतमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

# राग चित्रा भिट्यंजन शरागमाला चित्रं कनश

भारतीय संगीत में रागों की आत्माभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम नाद माना जाता है। क्यों कि विदानों के अनुसार नाद ही भारतीय संगीत का वह माध्यम है, जिससे संगीत में गतिमयता प्राप्त होती है, जो मनुष्य को रसानुभूति की सीमा तक ने जाता है। संगीत में नाद साधना से उपासना आरंभ होती है और नक्ष्य, परमतत्व की प्राप्ति होती है। चित्रकला के माध्यम में नाद का स्वस्य बदलकर रंग और रेखा के स्प में हो जाता है। समस्त नित्त कला में स्प मुजन के सिद्धांतों में अपने विभिन्न तत्वों को इस प्रकार आत्मसात करती है कि कलाकार एक ही उददेश्य परम-तत्व के नक्ष्य की प्राप्ति करते है। प्रो० गंगुनी के अनुसार - "समस्त राग-रागिनियों का आधार उनके देवतामय स्प है। नाद उनका मार्ग पुशस्त करता है।"!

रागों के नादात्मक स्य की महत्ता तो प्राचीनकाल से प्रचलित है ही, भावमय स्य ने भी इसके समग्र स्य के विकास को और भी अभिसिंचित किया है। क्यों कि स्य की सृष्टि में दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इनमें एक, जिससे निर्माण कार्य

<sup>।</sup> राग-रागिनी, भाग-2, प्रीठ गांमुली, 1934, कलकत्ता।

की पृक्रिया आरंभ होती है और दूसरी है विचार भावना, जिनके आधार पर उस अंग का उपयोग किया जाता है। यद्यपि ट्यक्तिगत विचार भिन्नता के कारण वस्तु के निर्माण सामग्री में भिन्नता हो सकती है, परन्तु रूप रचना में समय तथा भावना पर आम सहमति रहती है। कलाकार अपना अर्थ रूपों में ढूंढ़ते हैं और कलाकृति बनती है। कला विषय समस्त पृकृति की व्यापकता के साथ जुड़ा है, परन्तु वह रूप तब तक कला की श्रेणी में नहीं आता, जब तक उसे कलाकार का संसर्ग नहीं मिलता। वस्तुतः राग-चित्रा भिट्यंजन के क्रम में रागों के स्वरूप-ध्यान का अनन्य महत्व है।

आचार्य बुहत्पति के अनुसार "कलाओं के मूर्त एवं अमूर्त स्वस्पों के अतिरिक्त रागों के स्वस्प एवं ध्यान का अनन्य महत्व है। रागों के भावाधारित अमूर्त व्यक्तित्व को मूर्त करने के लिये संगीत के कुछ संप्रदायों ने रागों के ध्यान की रचना की है। "2

संगीत के क्षेत्र में ध्यान, राग की वह पद्धित है, जिसके अन्तर्गत संगीतज्ञ राग प्रस्तुत करने के पूर्व ही उसके स्वरूप का आभास देता है। यह ध्यान रूप महत्व का परिचायक होता है और नक्ष्य

<sup>।</sup> डॅा० र. कु. मेघ, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, 1977, पृ. 54.

<sup>2</sup> आचार्य बृहस्पति, संगीत चिन्तामणि, 1966, पृ. 400.

की प्राप्ति में राग को स्पष्ट करता है। राग अमूर्त है, किन्तु ध्यान राग के प्रतीकात्मक शरीर को जन्म देता है, क्यों कि अब संगीत नाद्य से अलग हुआ, तब निश्चितता के अभाव में उसमें रिक्तता हो गई। संगीतन्नों ने राग ध्यान के द्वारा उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया और यह इस समस्या का वैन्ना निक समाधान था।

रागों के प्रायो गिक स्वस्प के साथ-साथ विदानों दारा अभिव्यक्त ध्यान परंपरा के आधार पर मध्यकाल में रागों के चित्रां कन की परंपरा का विकास हुआ, जो हमें विभिन्न शैलियों एवं रंगों तथा आकृतियों के माध्यम से आज भी उपलब्ध हैं। जब हम इनका मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं तो संगीत एवं चित्रकला से संबंधित कुछेक तथ्यों पर गहनता से विचार एवं उनका उल्लेख आवश्यक हो जाता है। जहां तक संगीत में रागों का पृश्वन है, जिनका कि आधार सप्त स्वर हैं। स्वरों के भिन्न-भिन्न संयोजनों के फलस्वस्प रागों का निर्माण होता है। साथ ही स्वरों के विशेष भावानुभावों के समन्वित स्प रागों के स्वस्प के लिये उत्तरदायी होता है। यह अन्य बात है कि रागों

<sup>।</sup> डॅा० सुभद्रा चौधरी, संगीत दारा अभिव्यंजना का स्वस्य लेख, निबन्ध संगीत, पृ. 350.

की आत्मा बहुत कुछ प्रस्तुतिगत भाव स्प पर भी निर्भर करती है।

संगीत का संबंध देवी-देवताओं से होने के कारण विदानों में ऐसी मान्यता है कि विभिन्न देवी-देवताओं, उनके आसनों, वस्त्रों, शिक्तयों, प्रतीकों आदि के विभिन्न गुण, रागों की स्वर लहरी में समाहत हो जाते हैं। ऐसी परंपरा भी है कि प्रायः सभी प्राचीन ग्रंथकारों ने भी अपना ग्रंथ आरंभ करने के पूर्व ब्रह्मा, सरस्वती तथा महेशवर की वंदना इसी कारण से की है क्यों कि पौराणिक दृष्टि से संगीत का संबंध देवी-देवताओं से अविच्छिन्न ख्या से माना जाता है और देवी-देवताओं से संबंध स्थापित कर उनकी वन्दना के साथ अपने कार्य का शुभारंभ करने में संगीत में, विशेष ख्या से परम संतोष्य की स्थिति बताई जाती है।

इतना ही नहीं स्वरों के विभिन्न श्रषि, देवता इत्यादि गुणों के साथ-साथ संगीत दर्पण नाम्नी ग्रंथ में पंठ दामोदर ने सप्त स्वरों की उत्पत्ति का वर्णन वंश व जाति के आधार पर किया है। साथ ही स्वरों के रंग, श्रष्ठि, देवता, छंद, तथा स्वरों से उत्पन्न रसों का वर्णन भी पाप्त होता है।

स्वरों के वंश व जाति के संबंध में विवरण निम्नानुसार है -

"गीवाणीकुलसंभूताः षडजगांधार मध्यमाः ।

पंचमः पितृवंशोत्थो रिधावृषिकुलोद्भवौ।। 83 ।।

- संगीत दर्पण

अथांत - षडज, मध्यम और गंधार स्वर देवकुल में उत्पन्न हुये हैं। पंचम स्वर पितृवंश में उत्पन्न हुआ है। ऋषभ तथा धेवत स्वर ऋषि कुल में उत्पन्न हुये हैं और निषाद स्वर का जन्म असुरवंश में हुआ है।

पं0 दामोदर ने आगे स्वरों की जातिगत उत्पति के बारे में उल्लेख किया है -

> "निषादोऽ सुरवंशोत्थो ब्राह्मणाः समपंचकाः । रिधा तु क्षत्रियौ ज्ञेयौ वैश्वजाती निर्गोमतौ।। ८४ ।। शुद्रावंतरकाकल्यौ क्रमेण कथितौ वुधैः ।। ८५ ।।

अर्थात् - षडज, मध्यम और पंचम स्वर ब्राह्मण स्वर माने गये हैं। ऋषम तथा धेवत स्वर क्षत्रिय हैं। गंधार तथा निषाद स्वर वैश्वय जाति के हैं और अन्तर काकली विकृत स्वर क्षुद्र जाति के हैं।

उपरोक्त विवरण के आधार पर जब हम राग-माला चित्रांकन

पर गहराई से विचार करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि लिलत कला की इन दो विधाओं के तात्विक साम्य के आधार पर विदानों ने काफी कार्य किया है तथा स्वरों के आधारभूत तत्व को चित्रकला के आधार भूत तत्व रंग-रेखा के साथ संयो जित कर कला के अनुसार मनोगत भावों को प्रकट किया गया है। जहां तक चित्रकला का संबंध है इसमें रागों के चित्राभिष्यिक्त के संदर्भ में रंगों के विभिन्न प्रयोग एवं विभिन्न आकृतिक रेखांकनों के माध्यमों से रागों के मनोगत भावों को सद्मक्त तथा प्रभावद्माली ढंग से व्यक्त किया गया है। गूंकि रंग एवं प्रकाश हमारे दृष्टिद्द्यान के सरलतम तत्व माने गये हैं, अतः रंगों के बारे में अधी लिखित तथ्यों का उल्लिखित किया जाना आवश्यक है।

विदानों ने मुख्य तीन रंग माने हैं। वे हैं - लाल, पीला तथा नीला। नाट्यशास्त्र में प्रधान रंग चार माने गये हैं - श्वेत, नील, रक्त बलाला तथा पील बपीला । चित्र सूत्रकार ने चित्र सूत्र में प्रधान रंग पांच माने हैं - श्वेत, पीत बपीला , रक्त बलाला, नील एवं कृष्ण। इन्हीं रंगों के आपसी अनुपातिक मेल से अन्य रंग हरा, बैंगनी, नारंगी इत्यादि निर्मित किये जाते हैं।

विदानों के अनुसार रंगों के तीन प्रधान गुण हैं -

<sup>।</sup> दूष्टट्य - कला समीक्षा, डॉ० गिरिराज किशीर, पृ. 46.

### । का रंगत । खा बल । गा धनत्व।

- इक रंगत रंगों की निर्माण पृक्रिया तथा संख्या अ अनुपात का बोध होता है।
- खा बल से रंगों के हल्कापन या गहरापन का बोध होता है।
- श्रिय होता है क्यों के चमक के प्रति तीक्ष्णता का परिचय होता है क्यों कि कण जितने परस्पर निकट होते हैं, उनका धनत्व उतना ही अधिक माना जाता है।

रंगों के प्रयोग के संबंध में भारतीय चित्रकला में रंग विचार की एक विशेष धारणा है, जिसके अनुसार भारतीय कला चिन्तन में रंगों का मात्र विधानगत महत्व या प्रसाधन के निमित प्रयोजन नहीं हैं, बल्कि कला के चरम लक्ष्य रसोपल व्धि से यह संबंद्ध है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिदकोण के अनुसार रंगों से प्राप्त विभिन्न वर्ण रंगों की तरंग लंबाई के माध्यम से व्यक्त की जाती है।

वस्तुतः चित्रकला में रंग योजना के सहारे भावों एवं रस-चर्वण को प्रतीकधमीं तथा व्यंजनागभीं बनाकर कलात्मकता प्रदान की जाती है। गुंथों में विभिन्न रसों के अनुसार रंग विधान की धारणा का इस प्रकार वर्णन उपलब्ध होता है -

र्स रंग

श्रुंगार श्याम

हास्य इवेत

रौद्र । वीर । लाल । रक्त वर्ण ।

करूण भूरा

भयानक काला

वीभत्स नील

अद्भृत पीत

विदानों के इस धारणा के अनुसार गुंथों में रंगों का विवरण रसों के संदभों में हुआ है, जिसका मनोवैज्ञानिक टुष्टिकोण से अध्ययन एवं विश्लेषण के उपरांत निम्न विवरण उपलब्ध होता है -

# शृंगार रस -

इस रस का वर्ण प्रयाम वर्ण बताया गया है और विष्णु इसके अधिदेवता माने गये हैं। यह अत्यन्त ज्ञीतलतादायक तथा सुख्यद है।

#### हास्य रस -

इस रस का वर्ण इवेत माना जाता है। सात्विक गुण भी इवेत वर्ण का होता है। इसमें ईष्यां या देख रहित हास्य रस की परिकल्पना है और मन की निइन्ज्लता के साथ निरूपित होता है।

#### करूण रस -

करूण रस को क्योत वर्ण कहा गया है। राख का रंग होने से इसमें काला तथा प्रवेत का सम्मिलित प्रभाव है। काला रंग अंधकार व निरामा का सूचक है। प्रवेत की उज्ज्वलता निष्प्राणमीलता को व्यक्त करती है। प्रिय के अनिष्ट की आमंका का भाव छिपा रहने से करूण रस का वर्णन उचित ही है।

## रौद्धरस -

इस रस का रक्त वर्ण है। इसका स्थायी भाव कोध है। कोध के आवेश में मुख लाल हो जाता है और कोध्यूर्ण आवेश में लाल रंग की उपस्थिति स्वाभाविक प्रतीत होता है।

## वीर रस -

वीर रस भौर वर्ण का माना जाता है। साहित्य दर्पण में

गौर के स्थान पर हेम वर्ण का उल्लेख किया गया है। वीर का स्थायी भाव उत्साह है और उत्साह में भी उज्ज्वलता का भाव छिपा है।

#### भयानक रस -

इस रस का कृष्ण वर्ण है। भय के कारण बुद्धि कुंठित हो जाती है और सर्वत्र अंधकार एवं निरामा ही दिखाई देता है।

### अद्भृत रस -

इस रस का रंग पीला माना गया है। यह अत्यन्त उज्ज्वल एवं प्रकाशयुक्त होता है। पीला रंग जगमगाहट का वातावरण उत्पन्न कर देता है, जिससे आश्चर्य के भाव का उदय होता है।

#### वीभत्स रस -

इस रस का नील वर्ण माना जाता है। वीभत्स रस का नीला रंग शुद्ध नील का सुप सार है। इससे घृणा का भाव उत्पन्न होता है।

#### शान्त रस -

इस रस का भी श्वेत वर्ण माना जाता है। निर्लिप्तता, निर्मलता एवं ज्ञान के प्रकाश के हेतु यह बहुत उपयुक्त है, यह विकार विभिन्न रहीं एवं चित्रकला के रंगों के मध्य आपती तादात्म्य के संदर्भ में डॉ10 गिर जि किशोर ने कला तमीक्षा में निम्न प्रकार विवरण दिया है। -

## श्वेत -

किसी पवित्र या स्वच्छ वस्तु का विचार करते हुये इवेत रंग का ध्यान आता है। इससे पवित्रता तथा स्वच्छता का बोध होता है।

### पीला -

हल्का रंग होने के कारण यह पुण्यशीलता को प्रकट करता है। इस रंग का सबसे अधिक प्रभाव स्नायुओं पर पड़ता है। सुवर्ण और लक्ष्मी का रंग होने से यह बादशाही भी है।

#### लाल -

यह रंग मृष्टि का मुख्य रंग है और सबसे शी घ्र आ कि धिंत करता है। रूधिर का भी रंग लाल होने के कारण यह अत्यन्त उत्तेजक स्वं प्रवर्तिक है। अग्नि और सूर्य की उष्णता में भी यह रंग ट्याप्त है, अतः क्रोध, वीरता, और जीवनी शक्ति इसी रंग के माध्यम से ट्यक्त

<sup>।</sup> कला समीक्षा, डॅंग्ठ गिर जि किशोर 'अशोक', देव ऋषि प्रकाशन, प. 45-46.

की जाती है।

### नीला -

यह रंग अत्यन्त सुख्युद है। रंगों में यह वैसे ही प्रमुख है, जैसे तत्वों में वायु। आकाश का रंग होने के कारण भी यह महत्वपूर्ण है।

#### हरा -

हरे रंग का प्रभाव आंखों तथा मस्तिष्क के लिये अत्यन्त
हितकर है। प्रकृति में यह सर्वाधिक व्याप्त है और हृदय को शीतल
अनुभूति देने वाला है। आयुर्वेद की दृष्टि से हरा रंग प्रमोद प्रसारक,
आनन्दायक एवं स्वास्थ्यवर्धक है।

## बैंगनी -

यह रंग भी आकर्षण में राजसी कहा गया है। इसमें लाल तथा नीले का मिश्रित गुण है।

#### काला -

काला रंग प्रकाश को विकीण नहीं करता। अधंकार का रंग होने के कारण यह निराशा उत्पन्न करता है।

राग चित्रा भिट्यंजन के अन्तर्गत उपरोक्त विवरण के उपरान्त कुछ रागमाला चित्रों का विवरण दिया जा रहा है. जिनमें राग-रागिनी वर्गीकरण के आधार पर दस का चयन किया गया है। वस्तुतः रागमाला चित्रों का अध्ययन यदि मनोवैज्ञानिक दंग से किया जाये तो यह देखना आवश्यक होगा कि रागमाला चित्रों में रंगों का प्रयोग, भिन्न-भिन्न आकृतियों का रेखांकन तथा सामरिक परिवेश का चित्रण जिन आधारों पर किया गया क्यों कि शास्त्रों में पाप्त उल्लेख से यह स्पष्ट है कि प्रयेक राग का ध्यान, राग की प्रकृति इत्यादि सभी निर्धारित है। साथ ही यह भी पाप्त होता है कि रागों के आविभाव के समय से अलग-अलग विदानों में इस संबंध में अपने-अपने दंग से विचार पुकट किये हैं। मुख्यतः मध्यकाल से ही राग वर्गीकरण का प्रारंभ हुआ तथा विस्तृत वर्गीं करण राग-रागिनी वर्गी करण के प्रचलन के बाद ही रागमाला चित्रांकन की भी भुरूआत हुई है। यद्यपि मुगल बैली का प्रारंभ सबसे पहले हुआ बाद में राजस्थान में मुख्य रूप से इस पर कार्य हुआ, जिसमें बूंदी हैली बीकानेर हैली, कोटा हैली इत्यादि प्रमुख है।

रागमाला चित्रांकन के विवरण के अन्तर्गत राग हिंडोल के दो चित्र राग दीपक का एक चित्र, राग मालकौंस का एक चित्र अर्थात् राग के चार तथा रागिनियों में छः अभरवी, भूमाली, मालश्री, कुकुभ, पटमंजरी, तथा ललित। रागमाला चित्रों का विवरण दिया जा रहा है, जो कई रागमाला चित्रों पर गहन
अध्ययन के पश्चात चयनित किये गये हैं। इनमें राजस्थान, बीकानेर
शैली, कोटा शैली एवं मुगल शैली के अन्तर्गत हैं, जिनमें विभिन्न
आकृतियों एवं रंगों के विविध संयोजनों के आधार पर राग की
पुकृति को व्यक्त किया गया है। राग-रागिनी वर्गीकरण के
आधार पर रागमाला चित्रं किन रागों के जीवंतता में एक नये युग
को स्थान दिया है, जो आने वाले समय में भी एक नये अध्याय
के रूप में विषय को सशक्त करता रहेगा। साथ ही साथ यह
संगीत एवं चित्रकला के ता त्विक साम्य को भी परिलक्षित करता
है।

# राग - हिंडोल

## राग - श्लोक

"हिन्दोलको रिधत्यक्तः सत्रयो गदितो बुधैः । मूर्च्छना भुद्धमध्या स्यादौँ वः काकलीयुतः ।। 58 ।।

- संगीत दर्पण

- हिंडोल राग में रि- ध वर्जित हो कर, षडज स्वर गृह आंश और न्यास है। मूर्च्छना मध्यम ग्राम की शुद्ध मध्या है तथा औडव हो कर का कली नि से युक्त है।

#### ध्यान

नितंबिनी मन्दतरंगितासु,
दोलासु खेलासुखमादधानः ।
खर्वः कपीतददुतिकामयुक्तः,
हिन्दोलरागः कथितो मुनीद्रैः ।।

- जिसे स्त्रियां मंद-मंद झों के देकर हिंडोले के उपर झुला रही हैं। जिस हिंडोले की डोरियां छोटी हैं। जो सुख भोगने वाला और काम से युक्त है। जो क्योल की कान्ति के समान है। मुनिजनों ने हिन्दोल राग का ऐसा वर्णन किया है।

राग हिंडोल के जो रागमाला चित्र प्राप्त हुआ है उनमें पृष्ठ 230 पर उद्धृत चित्र बीकानेर शैली के अन्तर्गत 17 वीं शताब्दी के उत्तराद्धं का चित्र है, जिसमें एक झूले में राधा-कृष्ण को दर्शाया गया है। झूले के दायीं ओर कुछ महिलायें खड़ी हैं, जबकि बाईं ओर कुछ संगीत-नृत्य में रत हैं, इसमें हरा, नीला, लाल और सफेद रंगों का सुन्दर समन्वय है।

जबिक राग हिंडोल का दूबरा रागमाला चित्र, जो पृष्ठ 23। पर उद्धृत किया गया है, 18 वीं शताब्दी के उत्तराई में डिकैनी शैली में चित्रां कित रागमाला चित्र है। इसमें रक आसन पर एक युगल !संभवतः राजा-रानी! को बैठे चित्रित किया गया है। सामने दो महिला कलाकार-एक बीणा तथा दूसरी अवनद्ध वाच बजाते हुये - संगीत प्रस्तुत कर रही हैं। आसन पर युगल के पीछे एक महिला मोर पंख से निर्मित पंखे जैसी वस्तु से सेवा में रत है। इस चित्र में लाल, भूरा, गुलाबी, काला, सफेद इत्यादि रंगों का सुन्दर प्रयोग किया गया है।

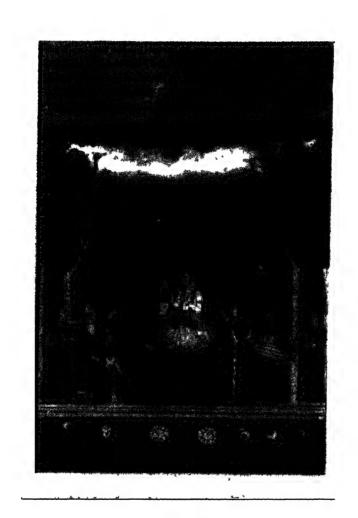

राग - हिंडील (बीकानेर शैली - 17वीं शताब्दी उत्तराई)

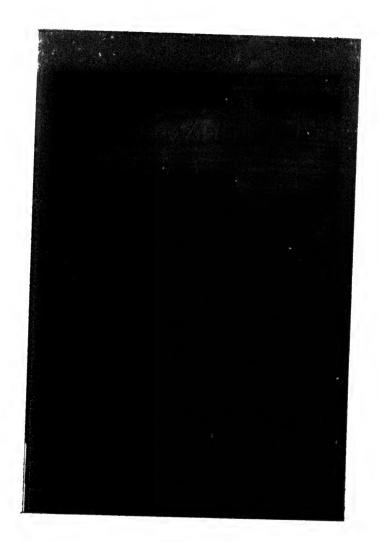

राग - हिंडील (डिकैनी शैली - 18वीं शताब्दी उत्तराई )

## राग - दीपक

## राग-शलोक

"षडजगृहांशकन्यासः संपूर्णो दीपको मतः । मूर्च्छना शुद्धमध्या स्यागदातव्यो गायकैः सदा ।। ६५ ।।

- संगीत दर्पण

- दीपक राग संपूर्ण है। इसका ग्रह, अंश तथा न्यास स्वर घडज है। मूर्च्छना शुद्ध मध्या है। किसी भी ऋतु या प्रहर में यह सदा गेय है।

#### ध्यान -

बालारतार्थं प्रविली नरीये
गृहें उधकारे सुभगं प्रवृतः ।
तस्या भिरोभूषण रत्नदीयै –
लिजां दधौ दीयक राग राजः।।

- जिसने बाला स्त्री के कीड़ा करने में प्रवृत्त होने पर दीयक बुझाकर

अंधकार किया है, परन्तु जिसके शिरोभूषण के रत्नों के तेज से उसे बड़ी लज्जा प्राप्त हुई, ऐसा दीयक राग है।

राग दीपक का जो रागमाला चित्र पृष्ठ 234 पर उद्धृत है वह 18 वीं भताष्ट्री का बूंदी भैली का चित्र है, जिसमें एक युगल जोड़ी को एक पवेलियन में पलंग पर बैठे दिखाया गया है। पूरे भवन में दीपक जलता हुआ चित्रित दिखाया गया है, जिसमें लाल, पीला, भूरा रंग का प्रयोग है।

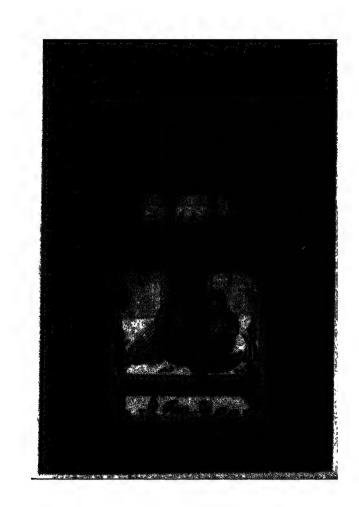

राग - दीपक (ब्दी शैली - 18 वीं शताब्दी)

# भैरवी । राग भैरव की रागिनी।

"तंपूर्णा भैरवी ज्ञेया गृहां शन्यात्मध्यमा । सौवीरी मूर्च्छना ज्ञेया मध्यमग्रामचारिणी । कैश्चिदेषा भैरववत्स्वरैज्ञेया विचक्षणः ।। 48 ।।

- संगीत दर्पण

- भैरवी रागिनी संपूर्ण है। मध्यम स्वर गृह, अंश तथा न्यास है। मध्यम ग्राम की सौवरी मूर्च्छना है। बहुत से विद्वान इसे भैरव के स्वरों से भी गाते हैं।

#### ध्यान

"स्फ टिकर चितपी ठे र म्यकैला सङ्ग्रे, विकचकमसपमेर थैयंती महेशम् । कर घृतधनवाद्या पी तवर्णायताक्षी, सुक विभिरियमुक्ता मेरवी मेरवस्त्री ।।

- रमणीय कैलास पर्वत के शिखर पर स्फटिक मणि के आसन पर बैठकर खिले हुये कमल के फूलों से जो महादेव जी का पूजन करती है, जिसके हाथ में घनवाय धमंजीरा है। जिसका वर्ण पीला है तथा जिसके नेत्र विशाल हैं। ऐसी भैरव की भार्या भैरवी कवियों ने वर्णन की है।

रागिनी भैरवी का पृष्ठ 237 पर उद्धृत रागमाला चित्र
17 वीं शताब्दी का बूंदी शैली का है। इस चित्र में एक सफेद
मंदिर के अन्दर शिवलिंग के निकट एक महिला को बैठे चित्रित किया
है। पास में ही कमल के फूलों एवं पाक्षियों से सुसज्जित एक तालाब
भी है। इसमें सफेद लाल, नीला, इत्यादि रंगों का प्रयोग किया
गया है।

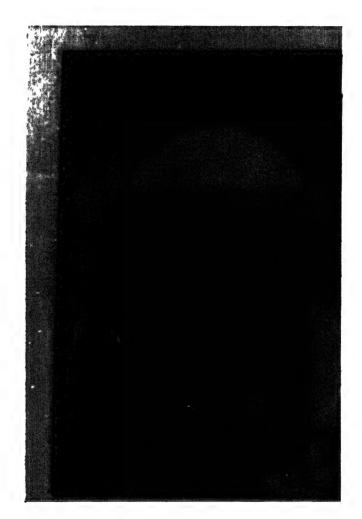

रागिनी - भेरवी (बूंदी ज्ञैली - 17वीं ज्ञताब्दी)

# भूमाली इराग मेघ की रागिनी इ

- "षडजग्रहां शक न्यासा भूमाली कथिता बुधेः । मूर्च्छना प्रथमा यत्र संपूर्णा शांतिके रसे । कै शिचत्तु रिपही नेयमौ वा प रिकी तिंता ।। 79 ।।
  - संगीत दर्पण
- भूमाली संपूर्ण है। षडज स्वर ग्रह, अंग्न, और न्यास है। पहली मूर्ण्डना है। इसे पंडितों ने भान्तरस में कहा है। कुछ लोग रे प वर्जित करके औडव मानते है।

#### ध्यान

- "गौरधुतिः कंकुमलिप्तदेहा । तुंगस्तनी चंद्रमुखी मनोज्ञा ।। कातंस्मरंती विरहेण दूना । भूमालिकेयं रसशांतियुक्ता ।।
- जो गौरवर्ण की कान्ति वाली है। जिसके शरीर पर केसर का लेप है। जिसके स्तन ऊंचे हैं। जो चन्द्रमुखी और रमणीय है।

जो विरह से त्रस्त और भान्त रसयुक्त है। ऐसी भूमाली रागिनी है।

रागिनी भूमाली का पृष्ठ 240 पर उद्धृत रागमाला चित्र 17 वीं शताब्दी का मुगल शैली का चित्र है, जिसमें एक महिला को हाथ में फूल लिये एक चौकी पर बैठे चित्रित किया गया है। एक महिला चंवर लिये हुये पी छे खड़ी है। इसमें बैंगनी, सफेद, लाल, पीला आदि रंगों का पृयोग किया गया है।

इसके अतिरिक्त पांच अन्य महत्वपूर्ण रागमाला चित्रों का विवरण दिया जा रहा है, जो राग-रागिनी वर्गीकरण के अन्तर्गत प्रमुख स्थान रखते हैं, साथ ही राजस्थानी चित्रकला की उत्कृष्टता का प्रदर्शन भी करते है।

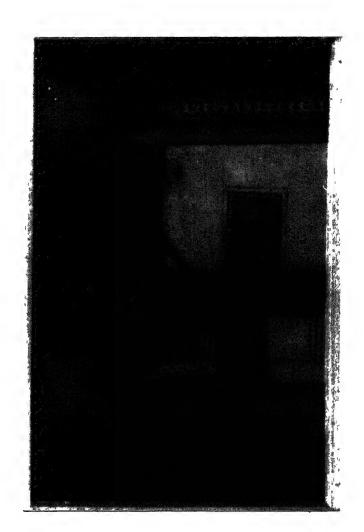

रागिनी - भूपाली (मुग़ल शैंली - 17वीं शताब्दी)

# राग - मालकोश

"चतुर पुरूष के लि करत वधू निसंग धवल
सु देह तन वरन जु त्याम है।
सरस सुगंध हाथ छरी हु दिर जि रही तिय
पर वनी गजमो तिन की माल है।।
भयो कंठ हरते प्रगट संपूरन जाति
"स र ग म प ध नि" सरज ग्रह ग्राम है।
संसिर रिति सुर भि रैन चौथे ही पहर गाय
नायक सस्य "मालकोश" नाम राग है।।

- एक अत्यंत आकर्षक मुनहरी झंडप के नीचे त्रयामवर्ण छत्रधारी चतुर पुरूष, गज-मुक्ता की माला धारण किये हुये, हाथ में पुष्प छड़ी लिये सिंहासन पर विराजमान है। सिंहासन के पीछे सुंदर राजसी चिहन किरणिया लिये छड़ी है तथा सामने गायिकायें नृत्यमग्न हैं। शिवजी के केंठ से निकला यह राग शिशिर ऋतु में रात के चौथे पृहर में गाया जाता है।

<sup>।</sup> निबंध संगीत, श्री ल. ना. गर्ग, लेख - राजस्थानी चित्रकला में रागों का स्वस्प, पृ. 433.

पूष्ठ 243 पर उद्धृत राग-मालकोश का रागमाला चित्र 18 वीं शताब्दी का राजस्थानी शैली का चित्र है, जिसमें एक युगल को चौकी पर बैठे दिखाया गया है। सामने एक स्त्री परि- चारिका खड़ी है। पीछे एक स्त्री परिचारिका चंवर डुला रही है तथा नीचे बायें एक स्त्री खड़ी है। नीचे तालाब में बतल चित्रित हैं। लाल, पीला, नीला, काला आदि रंग चित्र में स्पष्टतः परिलक्षित हो रहे है।



रागा - मालकाश (राजस्वानी शैबी - 18 वीं शताब्दी)

# मालशी इराग - श्री की रागिनी

### क वितत

"अब तरू तरे नारि बैठी रित अनुहारि वस्त्रन अरूण आंगी चंगी रंग पीत है। आली कर उप रिसु निजकर धारें रहे बिछर्यो है मीत तऊ हरत न चीत है।। मूरित विसाल बाल मूरित मृनाल जनु संपूरण "स रि ग म प ध नि" रस चीत है। हेम रित दूजे जाम "मालसरी" खरिज गावत प्रवीन है।"

- आमवृक्ष के नीचे अटारी के पास यह नायिका सिंहासन पर बैठी है और सामने एक दासी सेवा-रत खड़ी है। नायिका लाल रंग की सुंदर कंचुकी तथा पीले रंग की सुनहरी पोशाक धारण किये हुये है। परन्तु वह न हंसती है और न बात करती है, क्यों कि प्रियतम से बिछुड़ी हुई है। हेमन्त खतु में रात्रि के दूसरे पृहर में गाई जाती है।

पृष्ठ 245 पर उद्धृत रा गिनी मालश्री का रागमाला चित्र राजस्थान की बीकानेर शैली का 13 वीं शताब्दी का रागमाला चित्र है, जिसमें एक चारपाई पर एक स्त्री को बिठाये चित्रित किया गया है, जो हाथों में फूल लिये है। दो स्त्रियां पी छे छड़ी है तथा एक आगे छड़ी है। नीचे दो महिलायें संगीत की प्रस्तुति में लीन हैं। एक स्त्री तामने बैठी है। इस चित्र में लाल, सफेद, काला आदि रंगों का प्योग किया गया है।

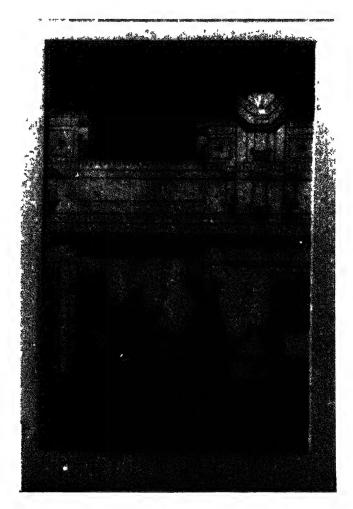

रागिनी - मालश्री (राजस्थान-बीकांनर झैली - 17 वीं शताब्दी)

### कुकुभ । राग - मालकोश की रागिनी।

### कवित

"अति रंग रसीली ने मानी रित प्रीतम सौं

मलै सिंगार अंग आंगी उर दरकी ।
भरी है विलास निज जागे पै उनींद नैन

दूटे सब हार छूटे बार चूनी करकी ।।
नैनन की छिव देखि अरुण कमल मोहे

"ध नि सा रे ग म प" संपूरन सुर की।
निसि चौथ जान इहै धवत स स दिन इह

रागनी "कुकुभ" जन कला सुधाधर की।।

- यह रित प्रीता ना यिका एक सुंदर मंडप में सुस ज्जित पर्लंग पर

मसनद लगाये बैठी है और आकाश अर्द्ध चन्द्र के चारों ओर तारों

से छाया हुआ है। यह रागिनी संपूर्ण श्रृंगार साधे अंग को मोड़तोड़ रही है और इसके हृदय से आग निकल रही है। विलासभरी होने के कारण नींद की कमी से लाल कमल युक्त मो हित
करने वाली आंखे टूटी जा रही है। इसके हार, हस्त कंकन
आदि गिरे जा रहे हैं। पलंग के पास खड़ी दासी उसे दर्पण दिखा

रही है। रागिनी के मूल स्वर "ध नि स रे गम प " है और शिशिर ऋतु के चौथ पृहर में गाई जाती है।

पृष्ठ २५८ पर उद्धृत रागिनी कुकुभ का रागमाला चित्र, राजस्थान की बीकानेर शैली का 17 वीं शताब्दी का चित्र है, जिसमें एक स्त्री को नदी के किनारे चित्रित किया गया है जिसके दोनों हाथों में एक कमल की कली तथा सफेद फूलों की माला है। इसके दोनों और दो मोर खड़े हैं। पीछे बायीं और दो स्त्रियां खड़ी हैं, जिनमें से एक के हाथ में वीणा है। इस राग माला चित्र में लाल, हरा, नीला, सफेद इत्यादि रंगों का सुन्दर समन्वय है।

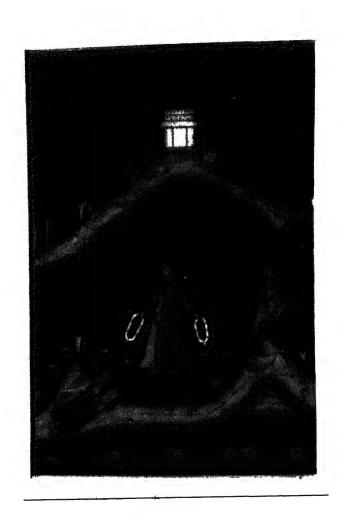

रागिनी - कुकुम (राजस्थान-बीकानेर शैली - 17 वीं शताब्दी)

# पटमंजरी इराग हिंडोल की रागिनी इ

### क वित्त

"सूखी फूलमाल गरि विरह बिहाल पिय बिनु

पान छिन जात छिन आतु है।
भावत न भोजन भवन नींद आवत न सेज है

अकेली मौ दुहेली अनखातु है।।

पंचम जुवन मैं प्रवीन बिन तन धीन

"प ध न स र ग म" संपूरन की जातु है।

नाम "पटमंजरी" ये विरह दुख बिजरी

सरस बसंत गुनि गाई अद्य रातु है।।

- यह विरह-व्यथित नायिका है, जो महल में बिछी तेज के आगे खड़ी हुई है। दोनों हाथों में पुष्प मालायें हैं, परन्तु विरह-अग्न ते तूख गई हैं। भोजन भी अच्छा नहीं लगता तथा भवन में तेज पर नींद भी नहीं आती है। इस प्रिया को अकेलापन अलखावणा लगता है और पति की अनुपत्थिति में तन छीजा जा रहा है। यह रागिनी संपूर्ण है तथा "प ध नि सा रे ग म" स्वरों में गाई जाती है। इसका समय विरह-दुःख के कारण अर्द्धरात्रि दिया गया है।

पूष्ठ 25। पर उद्धृत रागिनी पटमंजरी का रागमाला चित्र राजस्थानी हैली में बीकानेर हैली का 17 वीं झताब्दी का चित्र है, जिसमें एक चारपाई पर एक स्त्री बैठी है, जिसके सामने दोनों ओर एक-एक स्त्रियां विराजमान है। जिनमें से एक वीणा वादन कर रही है, उमर एक युगल बातचीत में रत है तथा नीचे अंगल में एक खाली चारपाई स्थित है। इस रागमाला चित्र में लाल, सफेद, हरा, काला इत्यादि रंगों का सुन्दर समन्वित दंग से प्योग किया गया है।

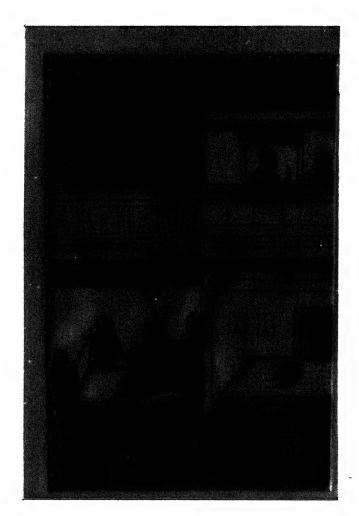

रागिनी - पटमंजरी (राजस्थान - बीकानेर शैली - 17 वीं शताब्दी)

#### ललित शराग हिंडोल की रागिनी।

#### कवित्त

"गोरे अति बरन षहुप गरि माल बाल भूषन
विशाल तेज पोढी जो रताल है।

कंठ पीक लीक दीते बोलत अमी ते बोल
तुधा निधि ग्रांते कहा अधिक विशाल है।।

अनत रहत चीर दिपति अपार स्प

जगत को मोल धनि संगम सुबाल है।

ओडत कहत गृह धैवत बसंत प्रांत रेसी

विधि "ललित" बखानी गुनीचाल है।।

- संसार की मूल्य करने वाली अत्यंत गौरवणीं यह नायिका भरपूर मौवन-मस्त कसूमल पोशाक के साथ नख-शिख श्रृंगार धारण किए हुये सेज पर लेटी हुई है। कंठ इतना कोमल है कि तांबूल सेवम से पीक की लकीर दिखाई देती है। अमृत वचन बोलने वाली यह तस्णी एक सुधाकोष है। नायक प्रातः काल हुआ देखकर नायिका को शयन मुद्रा में छोड़ता हुआ एवं पीछे की ओर देखता हुआ बाहर निकल रहा है। पास में खड़ी दासी नायिका को पंखी से हवा कर रही है। औडुव जाति की इस रागिनी का समय बसंत- श्रृत का प्रातः काल है।

पृष्ठ 254 पर उद्धृत रागिनी ललित का रागमाला चित्र 17 वीं शताब्दी का राजस्थान बीकानेर शैली का चित्र है, जिसमें एक चारपाई पर एक स्त्री को लेटे दिखाया गया है, जिसे एक स्त्री परिचारिका पंखे से हवा कर रही है। बायीं और एक पुरूष, स्त्री को देखते हुये जा रहा है। नीचे सीढ़ियों पर एक पुरूष बैठा है, दो पुरूष संगीत गान प्रस्तृत कर रहे हैं, जिसमें से एक के हाथ में वीणा है। दाई और नीचे एक तैयार घोड़ा खड़ा है। इस चित्र में लाल, हरा, नीला, सफेद इत्यादि रंगों का प्रयोग किया गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि संगीत एवं चित्रकला के ता स्विक साम्य को प्रदिश्ति करता हुआ ये रागमाला चित्र एवं चित्रांकन राग-रागिनियों के संदर्भ में एक सम्भवत आधार प्रस्तुत करते हैं, जिनका मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन एक नये आयाम का सूत्रपात करता है।

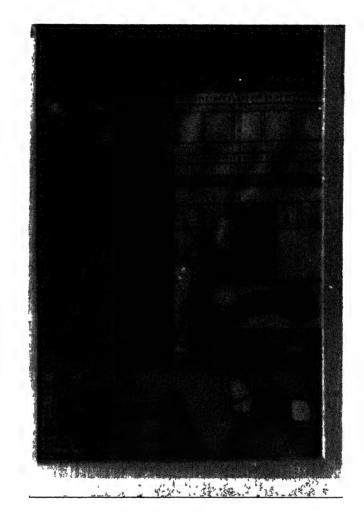

रागिनी - लिलत

(राजस्थान-बीकानेर शैली - 17 वीं शताब्दी)

# उरहयाय

# अध्याय - पंचम

# भारतीय संगीत एवं लोकजीवन : संह्वृतिक-सामा जिक स्वस्प

भारतीय संगीत को जब भी सांस्कृतिक खं सामा जिक परिदृश्य में देखा जाता है तो पृथ्मतः यह तथ्य तुरंत सामने आता है कि संगीत को हमारे देश में पुरातन काल से संस्कृति का एक अभिन्न अंग माने जाने की सशक्त परंपरा रही है। एक तरफ तो इससे हमारे देश के गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा का बोध तो होता ही है वहीं दूसरी और संगीत से हमारे धार्मिक खं सामा जिक परिवेशगत परिस्थितियों के क्रमानुगत विकास का सहज परिचय भी हो जाता है। क्यों कि भारतीय साहित्य और भारतीय कला के समान भारतीय संगीत भी शता ब्रियों की अमूल्य देन मानी जाती है, क्यों कि ऐतिहा सिक पगडं डियों के द्वारा परंपराओं से वे निखर कर सामने आये हैं। भारतीय संगीत का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन समय से ही यह हमारे आध्या त्मिक एवं भावकत्मक

जीवन का अनिवार्य अंग रहा है। यह हमारे समाज एवं संस्कृति से प्रारम्भ से ही जुड़ा है, अतः यह कहा जा सकता है कि लोक-जीवन के यह सबसे सन्निकट है। इतना ही नहीं हमारी कलात्मक अनुभूतियों एवं सांस्कृतिक परिवेश से इसे बहुत प्रोत्साहन मिला है। यदि यह कहा जाये कि कला सौंदर्य उपासना का सजीव प्रतीक और सभक्त माध्यम है तो यह अकाद्य सत्य होगा कि भारतीय संगीत की पाचीन परंपरा, जिसका जन्म वैदिक युग में हुआ था, हमारी आध्यात्मिक और रसात्मक भावनाओं तथा सांस्कृतिक समाजीकरण के परिवेश से पूरी तरह संबंधित रहा है। इसी लिये ऐतिहा सिक अध्ययन के दौरान, सामा जिक परिवेश एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। भारतीय संगीत मंदिर में जन्म लेकर धर्म एवं अध्यात्मय दारा अभितिंचित हो कर परिमार्जित कला के रूप में विकसित हुई है। साथ ही हमारे जन जीवन लोक जीवन का भी यह प्रारंभ से ही एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। क्यों कि प्राचीन काल से ही सामा जिक-सांस्कृतिक वातावरण के साथ-साथ जुड़े रहने तथा हमारे जन-जीवन के साथ जुड़ाव होने के साथ संगीत मानव जीवन के प्रायः प्रत्येक पहलू से जुड़ गया है। जब हम जन-जीवन हा लोक जीवन से संगीत के निकटतम जुड़ाव की बात करते हैं तो यह देखना आवश्यक हो जाता है कि लोक जीवन का प्रासंगिक भावार्थ क्या बन पड़ता है। जो साहित्य एवं संगीत-दोनों की दृष्टि से समन्वित स्वस्य का बोध कराता हो।

### लोक जीवन एवं संगीत

संगीत का जन जीवन से बहुत गहरा संबंध है। चूंकि मानव मन के अन्तर्निहित भावों को व्यक्त करने में जितना यह सक्ष्म है, संभव है, वहीं सामंजस्य इसे जनजीवन के अत्यंत निकट ले जाता है। चाहें संगीत के जानकार हों अथवा नहीं, संगीत से लगाव तथा संगीत के किसी-न-किसी प्रकार से जुड़ाव मानव की एक विशेष्यता है, लौ किक परमानन्द की प्राप्ति के पृति जिज्ञासु पृकृति का परिचायक है। जन-जीवन से जुड़े इसी संगीत को लोक संगीत कहते हैं। लोक शब्द का प्रयोग वैसे नया नहीं है। इस शब्द का प्रयोग अग्वेद से ही मिलने लगा था। भरतमुनि ने नाद्यशास्त्र में भी लोक-धर्म-पृवृत्ति की चर्चा की है। मतंग मुनि ने बृहददेशी में "लोकानं नरेन्द्राणंत" का उल्लेख किया है।

प्राकृत के लोअत्पवाय श्लोक-प्रवादश्वाय अपभूषा के "लोक जत्ता" के लोक समानार्थ शब्द भी अभिन्न जान पड़ते हैं। अशोक के शिलालेखों में भी "अनुवत्तरं सर्वलोक हिताय" तथा "नास्तेहि कम्मतरं सर्व-लोक-हित्प्या" के प्रयोग दारा लोक का विशिष्ट अर्थ सूचित किया गया है। यही नहीं, लोक शब्द का प्रयोग वेद के समानान्तर

<sup>।</sup> निबंध संगीत, श्री गर्ग, पृ. 73.

भी मिलता है। गीता का "अतोऽ हिम लोके वेदे च पृपितः पुरुषो हतमः" भी लोक और वेद दोनों को स्वीकार करता है। वैदिक साहित्य के साथ ही आधुनिक स्वरूप में भी इसका प्रयोग होता है तथा जब हम कहते हैं कि लोक कला, लोक संगीत, लोक संस्कृति तो यहां लोक का प्योग आधुनिक अर्थ में ही किया जाता है। मोटे तौर पर यह कहा जाता है कि भारतीय संगीत को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो इसके निम्न पुकार सामने आता है - शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत। इनमें से जहाँ तक लोक संगीत का पृत्रन है, यह समाज के संभवतः सबसे सन्निकट है। क्यों कि हमारा समाज समय-समय पर विभिन्न वर्णों, जातियों एवं संस्कारों के संपर्क तथा मिश्रण से गठित हुआ है, इसलिय विविध परतों को भेदकर किसी भी विषय के मूल में पहुंच जाना और उसका वास्तविक स्प हृदयंगम कर पाना लोक जीवन से ही संभव है। और सामान्यतया अपेक्षाकृत अधिक जागरूक फिट समाज ही सभ्यता मूलक परिवर्तनों से लाभा न्वित होता आया है। संगीत समाज एवं धर्म से हमेशा से जुड़ा रहा है। अतः पृत्येक युग में यह लोक जीवन से भी ज़ुड़ा रहा है।

वैसे लोक प्रभाव की दृष्टि से जैन अथवा बोद युग भी विशेष उल्लेखनीय रहा है और जैन-बौद्ध धर्म के अभ्युदय का प्रभाव संगीत के विकास पर भी पड़ा था। संपूर्णता की दृष्टि से जब हम दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि भारतीय संगीत का इतिहास तो प्राचीन है ही साथ ही भारतीय परंपराओं में संगीत का उद्गम देदों से माना गया है। मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष में अध्ययन यह बताते हैं कि संगीत का जन्म सर्वपृथम यज्ञादि के अवसरों पर गेय मंत्रों के रूप में हुआ। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही मठों-मंदिरों में संगीत को पृश्रय मिला। भारतीय परंपरा के अनुसार संगीत के उद्गम के साथ ही साथ लोक संगीत का भी जन्म हुआ।

# लोक एवं लोक संगीत

लोक शब्द का प्रयोग प्राचीनकाल से चला आ रहा है। वेदों और उपनिषदों में भी लोक शब्द का प्रयोग हुआ है।

"लोक" शब्द से ही बोलचाल की भाषा का शब्द लोग बना है, जिसका अर्थ है, जनसामान्य, अतः लोक संगीत का अर्थ हुआ "लोक का संगीत" अर्थां द् जनसामान्य दारा गाया जाने वाला गीत-संगीत। वास्तव में लोक संगीत का इतिहास मानव दारा स्वयं का निर्मित इतिहास है। जैसे-जैसे मानव का मानसिक आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विकास होता गया वैसे-वैसे लोक संगीत का भी विकास होता गया।

लोक जीवन, ग्राम्य जीवन से सीधे-सीधे जुड़ा हुआ है और ग्रामीण जीवन में आज भी प्राचीनता का आभास किसी-न-किसी स्प में हमें प्राप्त होता है। विभिन्न जाति, धर्म, रीति, रिवाज़ की यदि समीक्षा की जाये तो अन्य बातों के अलावे संगीत में भी यह अन्तर दृष्टियोचर हो सकता है, क्यों कि संगीत मानव जीवन का अभिन्न अंग है, जो कुछ हम अनुभव करते हैं, भाव करते हैं, जीते हैं वही संगीत के रूप में पुकट होता है। इतना ही नहीं यह मानव-जीवन के हरेक पहलु के साथ जुड़ा हुआ है। जीवन से पृथकं इसका अस्तित्व संभव नहीं है। मानव जीवन के अभाव में न तो किसी भाषा की पुष्टि होती है न उसमें गीत-संगीत रचे जाते हैं और न ही उसमें संस्कृति का आभास ही मिलता है।

मानव जीवन में भावना एवं कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है। और यह मन-मित्तष्क से संबंधित भी है। भावुक हृदय समस्त सृष्टिट को काट्यमय देखना चाहता है। इसी भावुकता के क्षणों में लोकगीतों का जन्म हुआ।

लोक संगीत प्रकृति की देन है। जिस सूष्टा ने मानव जाति की सृष्टि की है, उसी ने अपने जीवन में सरसता लाने की, उसे अधिका धिक सरस बनाने के लिये उसी की मानस गंगोत्री के मुखदार से गीतों की गंगा बहाई है।

लोक गीत एवं लोक साहित्य से अटूट संबंध है। लोक संगीत अत्यन्त पुराना भी है। शास्त्रीय नियमों की विशेष परवाह न करके सामान्य लोक व्यवहार को उपयोग में लाने के लिये मानव अपने भी जानन्द में छंदोबद्ध वाणी सहज अनुभूति उद्भूत करता है, वही लोक संगीत है। यहाँ भी संगीत के मूल तत्व स्वर-लय तो वही रहते हैं - लोक जीवन के रंग में इसका बाह्य स्वस्प बदल जाता है। लोक संगीत में लोक शब्द का व्यापक अर्थ दन जाता है। डाँ० हजारी प्रसाद दिवेदी के अनुसार,

"लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं है बल्कि नगरों में और ग्रामों में फैली वह सम्पूर्ण जनता है, जिनके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है।"

महाकवि निराला जी के अनुसार,

"हृदय की भावनायें जब तरंगित होकर प्रकृति के मध्य बहने लगती हैं तो लोक संगीत का जन्म होता है।"

डॅTO कृष्ण देव उपाध्याय ने लोक संगीत के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा है - "लोक गीतों की आत्मा लोक संगीत है। लोक जीवन का सुन्दरतम प्रतिबिम्ब लोक गीतों स्वं लोक संगीत में दिखाई देता है, क्यों कि लोक गीतों में शब्दों स्वं स्वरों में कृत्रिमता का अभाव रहता है। लोक गीत सरल, सुन्दर, अनुभूतिमय तथा संगीतमय होते है।"

मानव याहे सभ्य हो या असभ्य, उसमें अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। आदिमानव स्वानुभूति से प्रेरित हो कर जब कभी सुख या दुःख की संवेदना से आंदो लित हुआ तभी लोक गीतों की स्वर धारा लयवद्ध हो कर निकलती है, तभी गीत का स्वरूप धारण कर लेती है।

आज से कई हजार वर्ष पूर्व जब मानव जाति असभ्य थी तब भी उसके हृदय में प्रकृति और जीवन सौंदर्य के प्रति आकर्षण था, अनुभूति थी, उदगार थे। सौंदर्य से विमुग्ध उस मानव के हृदय में तब भी चपल उमंगों की हिलोरों का स्वर उठा करता था। धीरे-धीरे उसका विकास हुआ और साथ ही समाज का भी, तब उसने संगीत के साथ, समूह के नृत्य को भी पहचाना। इस गीत अथवा नृत्य के प्रचार का यह फल हुआ कि उसने परस्पर की भाव भंगिमा

और उदगारों की गहराई का अनुभव करते हुये आपसी प्रेम, सदभावना, संगठन और प्रत्येक अर्थ में अपनत्व की भावना को पहचाना तथा अपने जीवन में उन्हें प्राथमिकता प्रदान कर सभ्यता की एक नई धारा की ओर अग्रसर किया। यही संगीत लोक संगीत के नाम से प्रचलित हुआ।

प्राकृतिक नियम के अनुसार प्रत्येक प्राणी अपनी अनुभूतियों को किसी-न-किसी रूप में सदा से अभिव्यक्त करता आया है। संगीत मानव मन की अभिव्यंजना, मधुरता से कर देता है। भाव और हृदय का संगम अपूर्व है। भावपूर्ण रचना सहज ही मन को आकृष्ट कर लेती है। इसी लिये संगीत जब भाव प्रधान होता है तो शास्त्रीय संगीत का किंचित मात्र भी ज्ञान न रखने वाले साधारण व्यक्ति भी रस

"लोक" शब्द पर अगर पुनः विचार करते हैं तो पाते हैं कि
"लोक" शब्द के कई अर्थ हैं – स्थान विशेष, संसार, प्रदेश, जन या
लोग, समाज, प्राणी, यश इत्यादि। "लोक" के दो अर्थ विशेष
उल्लेखनीय है – एक तो स्थान विशेष के संदर्भ में। जैसे उप निषदों में
ईहलोक और परलोक का उल्लेख मिलता है। पौराणिक काल में सात
लोकों की कल्पना हुई है – भू-लोक अभवलोक स्वर्गलोक, सहललोक,
जनलोक, तपलोक, सत्यलोक एवं ब्रह्मलोक, "लोक" शब्द संस्कृत के
लोक दर्शन धातु से बना है, इनका अर्थ है देखना, इनका मूल अर्थ बनता

है, देखने वाला। डॉा० श्याम परमार के अनुसार -

"लोक साधारण जन समाज है, जिसमें भू-भाग पर फैले हुये समस्त प्रकार के मानव शामिल हैं। यह शब्द वर्ण मेद रहित व्यापक एवं परंपराओं की श्रेष्ठ राशि सहित अर्वाचीन सभ्यता, संस्कृति के कलामय विवेचन का घोतक है। भारतीय समाज में नगरीय एवं ग्रामीण दो भिन्न संस्कृतियों का प्रायः उल्लेख मिलता है। किन्तु लोक दोनों संस्कृतियों में विद्यमान है, क्यों कि वही समाज का गतिशील अंग है।"

लोक जीवन से जुड़ा गीत लोक संगीत या लोक गीत कहलाते हैं। यह लोक संस्कृति से जुड़ा है।

विद्वानों के अनुसार लोक संस्कृति, लोक विश्वास एवं लोक परंपरा की रक्षा एवं निर्वाह करते हुये लोक जीवन अपनी रागात्मक प्रवृत्तियों की तत्स्फुर्न लयात्मक अभिव्यक्ति जिस माध्यम से करता है, उसे लोक गीत कहते हैं।

# लोक संगीत एवं लोक कला

लित कला के अन्तर्गत संगीत को प्राप्त महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुये लोक कला का भी विद्याद विवेचन संगीत के संदर्भ में हमारे विद्यानों ने किया है। लोक संस्कृति से प्रभावित कला का वह पहलु जो लोक जीवन में जन-सामान्य में प्रचलित हो, वह लोक कला कहलाती है। लोक कला का वही क्षेत्र होता है, जो लोक संगीत का होता है। इस प्रकार की कला भिव्यक्ति में शास्त्रीय नियमों का बहुत बंधन नहीं होता है। लोक जीवन के सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित मानव मन अपनी अन्तर्अनुभृतियों के प्रकटी करण में अपने लोक संस्कृति का आधार लेता हुआ स्वतंत्र मन से इन कलाओं में अभिव्यक्ति करता है।

लोक कला के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन से यह पता चलता है

कि कला की सदा से दो श्रेणियां रही हैं - लोक कला तथा वर्ग-विशेष

की कला। देश काल तथा परिस्थित के मान से दोनों के स्वरूप में

परिवर्तन होता रहता है, किन्तु कभी दोनों का एकस्प नहीं होता।
शास्त्रीय संगीत का आधार यद्यपि लोक संगीत माना जाता है, तथापि

दोनों के बीच बहुत बड़ी खाई है। जैसे कुछ व्यक्ति शास्त्रीय संगीत

का अर्थ "ख्याल" समझते हैं, वैसे ही कुछ लोग लोक संगीत का अभिप्राय
"ग्राम्य संगीत" समझते हैं। वस्तुतः "लोक संगीत" उसी को कहा जा

सकता है जिसका स्वरूप लोकरंजनकारी है तथा किसी विशिष्ट जन

समुदाय की समझ तक ही जो मर्यादित नही है। बहुजन समाज की

अंतः स्थली को संगीतामृत से सिंचित करने वाले ऐसे लोक संगीत की उपादेयता पृत्येक देश में विद्वानों के अध्ययन का विषय बनी हुई है।

साहित्यिक दृष्टि से लोक संगीत का क्षेत्र शास्त्रीय संगीत से कहीं अधिक व्यापक है। डॉा० चिंतामणि उपाध्याय के शब्दों में –

"लोक गीतों में मानव-हृदय के भाव लोक जीवन के सामान्य धरातल पर उतर कर आशा-निराशा, आकर्षण-विकर्षण, हर्ष-विमर्श, पृण्य रवं कलह आदि के स्प में व्यक्त हुए हैं। लोक गीतों की इस अभि-व्यक्ति में हमें मानव-जीवन की उस प्रारंभिक स्थिति के दर्शन होते हैं, जहां साधारण मनुष्य अपनी लालसा, उमंग, उल्लास, प्रेम रवं घृणा आदि भावों को प्रकट करने में समाज दारा मान्य शिष्टाचार के कृत्रिम बंधनों को स्वीकार नहीं करता। स्वच्छन्द भावना और उसकी स्वच्छन्द अभिव्यक्ति लोक गीतों का प्रथम लक्षण है।"

लोक संगीत में उलट चाल बदलने की तथा देक उठाने की क्रिया बहुत

मनोरंजक होती है। जुगलबंदी भी रहती है तथा गायन का चरमोत्कर्ष करने का उसका अपना विशेष ढंग है। शास्त्रीय संगीत में भी जुगलबंदी होती है किन्तु मुख्यतः वहां व्यक्ति पृधान ही है और गायन का चरमोत्कर्ष करने का एक विशेष ढंग होता है। संगीत चाहे लोक संगीत हो या शास्त्रीय संगीत, अपने-अपने नियमों के बंधन में रहते हुये जब भावनाओं के प्रकटी करण चरमोत्कर्ष पर होते हैं तो संगीत का प्रस्कृटी करण होता है और वह होता है मन को छू लेने वाला प्रकटी-करण जो परमानन्द की अनुभूति कराता है। जब यह लोक समाज व संस्कृति के इर्द-गिर्द होता है तो इसे लोक संगीत या लोक गीत कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि लोक दारा रचित एवं लोक के लिये लिखे गये गीतों को लोकगीत कहा जाता है।

विभिन्न विदानों ने लोक संगीत के बारे में अलग-अलग
परिभाषायें दी हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि
लोक संगीत जन सामान्य का संगीत है, जन सामान्य वर्ग जब सहज
स्प से अपने मन के भावों को अपने कंठ दारा भाषा के माध्यम से
व्यक्त करता है तो लोक संगीत बनता है। लोक-संगीत को हम
सहज संगीत भी कह सकते हैं। क्यों कि इसमें कोई नियम, बंधन,
कृत्रिमता तथा नाटकीयता नहीं होती। इसमें लोक जीवन का सीधा
सादा परिचय होता है। लोक संगीत में लोक जीवन का सुन्दर
पृति बिंब देखने को मिलता है।

जीवन और संगीत के नैसर्गिक संबंधों का जितना वास्तविक परिचय हमें लोक संगीत द्वारा मिलता है उतना भास्त्रीय संगीत में नहीं मिल पाता है। वैसे तो ललित कला का कोई भी स्प हो, उसमें आकर्षण एवं सौंदर्य अब्दिय होता है, किन्तु उसके भास्त्रीय स्प का निर्माण और विकास मुख्यतः हृदय और बुद्धि के समन्वयात्मक प्रयत्नों से होता है।

लोक संगीत स्वाभाविक होता है। इसे जब हम बंधन में रखते हैं अथवा नियमबद्ध करते हैं तो वह शास्त्रीय रूप धारण करता है। जो अधिक सुसंस्कृत और व्यवस्थित होता है। लोक संगीत सभी शास्त्रीय नियम बंधनों से मुक्त होता है, इस लिये अनुकरण मात्र से सीखा जा सकता है।

भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा भारतीय साधारण जनता है, जो नगरों से दूर गांवों में, पहाड़ियों पर, कस्बों में निवास करते हैं। ये भारतीय संस्कृति के जी वित-जागृत पृहरी हैं। लोक संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को जो सबसे महत्वपूर्ण दान दिया है, वह है आत्मीयता। क्यों कि अपने समान सभी को समझना यह भाव भारत के अतिरिक्त किसी भी देश की संस्कृति में नहीं है।

जब हम लोक संस्कृति की बात करते हैं और भारतीय संस्कृति के परिपेक्ष में देखते हैं तो पाते हैं कि भारतीय संस्कृति में लोक संस्कृति का समावेश प्राचीन काल से ही समविष्ट है। कारण है कि इतिहास के आरंभ से अबतक के समय को देखते हुये भारत में विभिन्न धार्मिक, सामा जिक व राजनैतिक विचारधाराओं का समन्वय लोक संस्कृति दारा हुआ माना जाता है। भारत में वैदिक युग से ही विभिन्न संस्कृतियों का समागम होना प्रारंभ हुआ है और यही परंपरा अब तक संचरित है। भारतीयों ने विदेशों में जाकर और विदेशियों ने भारत में आकर सांस्कृतिक आदान-पदान किया है। यह आदान-पदान संस्कृति के प्रतिनिधियों दारा हुआ जो शिक्षित, राजनी तिक तथा उपदेशक थे, इससे हमारी भारतीय संस्कृति में परिवर्तन हुए, विकार भी उत्पन्न हुये किन्तु वह विनष्ट या लुप्त इसलिये नहीं हुई कि इस आदान-प्रदान में लोक संस्कृति अलग रही वह निष्कृष्ठ, निर्विकार बनी रहकर भारतीय संस्कृति के पौधे को पनपाती और परिमार्जित करती रही।

लोक संस्कृति और लोकोत्तर संस्कृति में उतना ही अंतर है
जितना कि श्रद्धा और तर्क, सहज और सजावट में होता है। लोक
संस्कृति प्रकृति की गोद में पलती और पनपती है। लोकेत्तर संस्कृति
आग उगलती हुई चिमनियों, हुंकार करती हुई मशीनों और विद्युत
बल्बों से प्रदीप्त नगरों में निवास करती है। लोक संस्कृति के
उपासक या संरक्षक बाहर की पुस्तकं न पढ़कर अन्दर की पुस्तक पढ़ते
हैं। उनके हृदय सरोवर में श्रद्धा के सुमन सदैव फूले रहते हैं। लोकेत्तर
संस्कृति के उपासकों, संरक्षकों में धन, पद, शिक्षा का स्वाभिमान

रहता है तथा तर्क की चिनगारियां मुलगती रहती हैं।

लोक संस्कृति की जिक्षा प्रणाली में श्रद्धा भक्ति की प्राथमिकता रहती हैं। उसमें अविद्यास तर्क का कोई स्थान नहीं रहता। इसी से ज्ञान और सिद्धि की सहज प्राप्ति भी होती है -

"अद्भावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेदियः"

उक्त कथन भगवान श्रीकृष्ण के मुख से उच्चारित हुआ है।

लोक संस्कृति में श्रद्धा भावना की परंपरा शाशवत है, वह अंतः सलिला सरस्वती की भांति जन जीवन में सतत् प्रवाहित हुआ करती है। वस्तुतः लोक संस्कृति एवं लोकेत्तर संस्कृति का बीज एक ही है। स्थान, काल, वातावरण की विभिन्नता से ही वह विभिन्न ल्प धारण कर लेता है। यह लोक संस्कृति ही है जो भारतीय संस्कृति और भारत देश को जीवन्त बनाया इसलिये कि इसमें जीवन है। प्राणद स्पर्श और समन्वय के अन्ततः म्रोत हैं, अतएव इस यथार्थ संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन करना हमारा संस्कृतिक कर्तव्य है।

लोक संस्कृति का प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। क्यों कि भारतीय लोक जीवन से यह संस्कृति हमारी सुदीर्घ इतिहास का अमृत फल है। लोक-राष्ट्र भी अमूल्य निधि है। हमारे इतिहास में जो भी सुंदर, तेजस्वी सत्य है, वह लोक में कहीं-न-कहीं सुरक्षित है।

भारतीय लोक संस्कृति में आत्महित और जगत हित का सुंदर समन्वय ओत-पोत दिखलाई पड़ता है। संस्कृति शब्द का सम्यक् कृति शास्त्रानुसार संस्कृति पांच भागों में विभक्त है – धर्म, दर्शन, इतिहास, वर्ण और रीति। लोक जीवन को आदर्श जीवन में परिवर्तित करने के लिये पांचों अंग आवश्यक है। और ये ही पांचों अंग एक दूसरे को परिपूर्ण करते हैं तथा भारतीय संस्कृति की मानसिकता को स्थापित करते हैं।

## संगीत एवं समाज

वर्तमान सामा जिंक परिवेश में विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में सामा जिंक जागृति के अन्तर्गत संगीत के प्रति जागरूकता में काफी वृद्धि हुई है। समाज के हर वर्ग में इसे अब काफी सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो गया है। मनुष्य चाहे किसी भी जाति, वर्ग या समाज से जुड़ा है, संगीत के प्रति सम्मान बढ़ी है। यह रूझान, संगीत के श्रोता के रूप में तथा अपने परिवारजनों को, बच्चों को संगीत की तालीम दिलाने के संबंध में स्पष्ट दिखाई देती है। आज श्रेक्षणिक संस्थानों तथा संगीत संबंधी विद्यालयों में भी संगीत का प्रचार-प्रसार बहुत बढ़ गया है। जन सामान्य के मन में संगीत के प्रति जागरूकता एवं लगाव के पीछे आज कला प्रेम एवं मी डिया तंत्रों का भी भरपूर योगदान है। इतना ही नहीं आकाशवाणी-दूरदर्शन दारा प्रसारित कार्यक्रमों को सुन-देखकर

भी जन-सामान्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। इस संबंध में मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि भौतिकवादी समाज से परे मनुष्य भावात्मक रूप में भी समाज के साथ अपने संबंधों को पृगाढ़ बनाने की चेष्टा में प्रयत्नशील है।

भारतीय संगीत के सामा जिक महत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण यह है कि जो आज शिक्षण संस्थानों में संगीत की शिक्षा-दीक्षा दी जा रही है उनमें यह देखा जाता है कि एक निश्चित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शास्त्र एवं प्रयोगात्मक पहलू का ज्ञान कराया जाता है। जहां समय का बंधन रहता है। संस्थागत अवकाश के कारण कार्य दिवस बीच-बीच में खंडित होता रहता है। कदा चित्त पाठ्यक्रम एवं समय के बंधन के कारण संगीत के मूल तत्व की अनदेखी भी करनी पड़ जाती है। कभी-कभी तो विद्यार्थी मात्र डिग्री हा सिल करने के उददेश्य से आते हैं और परीक्षा उत्तीर्ण कर यह प्राप्त भी कर लेते हैं। कभी कहीं विद्यार्थी अच्छे होते हैं तो सुयोग्य अध्यापक की कमी भी महसूस की जाती है। तभी सामान्यतया यह कहा जाता है कि शिक्षण संस्थानों से कलाकार पैदा नहीं होते। कुछ हद तक यह सही भी है।

वर्तमान परिवेश में संगीत की सामा जिक-संस्कृतिक स्थिति के संदर्भ में गुरू- शिष्य परंपरा को और सुदृढ़ बनाने तथा इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है ता कि प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी को योग्य गुरू के निर्देशन में अपनी प्रतिभा निखारने का भरपूर अवसर प्राप्त हो सके

और संगीत की परंपरा की श्रृंखला भी चलती रहे।

जहाँ तक संस्थागत-शिक्षणिक संस्थानों द्वारा चलायी जा रही शिक्षण पृणाली का पृश्न है, उसके लिये यह व्यक्तिगत सुझाव है।

पृथमतः तो दो तरह के पाठ्यक्रम होने चा हिये -

- 1. दीर्घका लिक
- 2. अल्पका लिक
- ा. दीर्घका लिक पाठ्यक्रम रेसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये होने चा हिये, जो संगीत साधना के उपरान्त कलाकार बनकर इसे आजी विका का माध्यम बनाना चाहते हों। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था में समय एवं पाठ्यक्रम का बंधन न रखते हुये प्रारंभ से ही स्वर साधना, अलंकार-पलटा, तानें इत्यादि का प्रशिक्षण प्रतिदिन दिया जाना चा हिये। रागों की संख्या कम करते हुये निप्णता युक्त ज्ञान के उददेश्य से शिक्षण पर विशेष जोर दिया जाना चा हिये। अव्य-दृश्य माध्यम से, अष्ठ कलाकारों के कैसेट सुनाकर भी शिक्षण माध्यम को सुदृढ़ करना लाभदायक होगा।

विद्यार्थी को प्रारंभ से ही तानपूरा पर प्रशिक्षण देना तथा तबला संगति तथा तबले के साथ अभ्यास कराना भी आवश्यक है। तंत्र वाद्यों के विद्यार्थियों को स्वर ज्ञान के लिये गायन का प्रारंभिक ज्ञान देना जरूरी है। साथ ही गायन एवं वाद्यों के विद्यार्थियों को तबला वादन की शिक्षा देना भी लय-ताल की मजबूती के लिये जरूरी अंग है, जिसकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये।

इसी क्रम में यह भी अनुकरण करना लाभदायक होगा कि संगीत सम्मेलनों में श्रेष्ठ कलाकारों का प्रदर्शन सुनाकर उसके बारे में समीक्षात्मक विचार-विमन्न कराया जाये। इससे भी प्योगात्मक पक्ष को मजबूती प्राप्त होगी।

2. अल्पका लिक संगीत में अल्पका लिक पृशिक्षण ऐसे विद्यार्थियों के लिये निर्धारित किये जायें जिनमें अपेक्षाकृत प्रतिभा स्तर तथा गृहियता स्तर कम हो तथा जो केवल भौक या मनोरंजन के लिये संगीत सीखना चाहते हों। ऐसे विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम अलग रखते हुये पीरियड के हिसाब से कक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था से ऐसी पंक्ति के लोगों का निर्माण हो सकेगा जो संगीत के अच्छे एवं समझदार श्रोता एवं जानकार पृशंसक सिद्ध हो सकते है।

#### कलाकार व समाज

ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में शिक्षा का लक्ष्य केवल ज्ञानवान बनाना ही नहीं होता अपितु शिक्षा गृहण कर समाज, जहां वह रहता है, के पृति अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन करने योग्य बनाना भी होता है। क्यों कि जिस समाज में मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है, उससे वह बहुत कुछ गृहण भी करता है, इसी हेतु उसका यह दायित्व भी बनता है कि शिक्षा गृहण, कर उस समाज के प्रति जिम्मेदार बने, आगे आने वाली पीढ़ी को भी अपने ज्ञान से लाभा न्वित करे। संगीत के क्षेत्र में तो चाहे वह कलाकार हो या अध्यापक, दोनों ही स्थितियों में जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। यदि अध्यापक हैं तो अपने संगीत शिक्षण के ज्ञान व अनुभव के माध्यम से आगे की पीढ़ी के विद्यार्थियों को शिक्षा पृदान करें और समाज में संगीत की स्थिति को और मजबूत करें। वस्तुतः शिक्षा का यही लक्ष्य भी होता है कि पृत्येक नागरिक अपना सामाजिक कार्य अधिका धिक कुशलता से संपन्न कर सके। इस पृक्रिया में कला से संबंधित कार्यों में कला के सौंदर्य का जो स्तर स्थापित होता है, उससे समाज में संस्कृति का संतुलन भी स्थापित होता है।

जबिक कलाकार अपनी कला के दारा समाज के संस्कृतिक भील का निर्माण कर उसे उध्वंमुख बनाने का प्रयास करता है। कलाकार उस सामाजिक दायित्व को चुकाने का एक सबल साधन है और यह दायित्व, समाज की इकाई होने के नाते, निर्वहन करना भी आवश्यक हो जाता है। क्यों कि कलाकार अपने जीवन पर्यन्त की साधना एवं ज्ञानार्जन के सहारे जो कला सुजन करता है इसके दारा कलाकार की अस्मिता का विस्तार और उदात्तीकरण होता है। क्यों कि कला का संबंध ज्ञान से होता है और ज्ञान मनुष्य को जिस निष्कर्ष पर ले जाता है वहां भावना उसे शतगुणित कराता रहता है, जो कल्पना के सहारे उंची उड़ान भरता रहता है। कलाकार इस प्रकार अपने सामाजिक दायित्व के निर्वहन, अपने कला वैशिष्ट्य के पृदर्शन के माध्यम से करता रहता है। क्यों कि कला मनुष्य के विचारात्मक और भावात्मक परिवेश को बदलकर मनुष्यता की नई प्रतिभा गढ़ देती है। कलाकार के पृदर्शन स्तर नई पीढ़ी के लिये मार्गदर्शक भी होती है।

## भारतीय संगीत पृशिक्षण एवं पृदर्शन

यह तो सर्वमान्य एवं सार्वभौम तथ्य है कि संगीत का उद्भव सृष्टि के आ विभाव के साथ ही हुआ है तथा वैदिक युग से यह हमारे सामा जिक और संस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग बना हुआ काल-दर-काल संस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित करता आ रहा है। भारतवर्ष में संगीत का युग वैदिक युग से माना जाता है। जहां श्रष्टि-मृनि-गंधर्व-किन्नर इत्यादि के संगीत ज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी साधना एवं अनुभव से इस नाद ब्रह्म विद्या का प्रचार-प्रसार करते रहे हैं। यह तथ्य भी सुस्पष्ट है कि मन की अन्तर्भावना को व्यक्त करने के हेतु इसे कला-ललित कला की संज्ञा भी दी गई है, तथा कला को व्यवसाय एवं साधना अर्चना दोनों स्पों में अनुसरण करना प्राचीन

काल से ही मानव सभ्यता का, समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। वैदिक काल के पश्चात् पौराणिक काल, रामायण काल, महा—भारत काल, तथा इसके बाद के युगों में भी संगीत की साधना—अर्चना के संदर्भ में पर्याप्त ऐतिहा सिक आख्यान प्राप्त होते हैं।

भरत काल से प्राप्त उल्लेखों के आधार पर भारतीय संगीत के संबंध में अनेकानेक जानकारी प्राप्त होती है। जिनमें संगीत के मूलभूत अवयवों के बारे में, जिसमें नाद, श्रुति, स्वर, जाति, राग वायों के प्रकार इत्यादि शामिल हैं, विस्तार से अलग-अलग विदानों ने व्याख्या की है और मध्यकाल तथा आधुनिक काल तक आते-आते भारतीय संगीत की स्थिति में कई परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होते रहे हैं। संगीत पृदर्शन कला का विषय होने के कारण इसका पृदर्शन पक्ष भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। साथ ही ज्ञान का अंग होने के कारण इसके काल-दर-काल संवहन के लिये विधिवत् पृशिक्षण पृक्रिया भी आवश्यक है। यूं तो यदि हम ऐतिहा सिक उल्लेखों पर गहन दृष्टिपात करते हैं तो प्रायः पृत्येक काल में कला प्रवीणों द्वारा उत्कृष्ट पृदर्शन का भी उल्लेख प्राप्त होता है, साथ ही विधिवत् पृशिक्षण की व्यवस्था का भी उल्लेख प्राप्त होता है जिसे गुरू-शिष्य परंपरान्तर्गत कहा जाता है।

यह भी चर्चा का विषय है कि समाज के अभिजात्य वर्ग में तो कहीं-कहीं इसे फैबान का एक रूप भी माना बहता है, जबकि साधनारत कलाकार इसे ज्ञान पिपासा के क्रम में इसे पूजा-साधना का विषय मानते रहे हैं। विगत आठ-नौ दशकों में वैसे इसकी स्थिति में काफी बदलाव भी दृष्टियोचर होता है। संगीत की सामा जिक स्थिति में एक नया बदलाव भी आया है। मध्यकाल-मुग़लकाल में संगीत की जो पृतिष्ठापूणं स्थिति थी, धीरे-धीरे वह 17 वीं-18 वीं शताब्दी में धूमिल होने लगी थी। आधुनिक काल के प्रारंभ में विष्णुद्ध स्व. पं. विष्णु नारायण भातखंडे एवं स्व. पं. विष्णु दिगम्बर पलुष्कर जी के अथक प्रयासों से संगीत की सामा जिक स्थिति में काफी सुधार आया है। संगीत एवं संगीतज्ञों को समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त होने लगा है। लोगों के नज़रिये में भी परिवर्तन हुआ है, संगीत को समाज में प्रतिष्ठित अभिजात्य वर्ग में श्रद्धाभाव से देखा।

संगीत में जहां तक शिक्षा-दीक्षा का पूक्ष है, भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही गुरूकुल पद्धित के माध्यम से शिक्षा-दीक्षा की परंपरा प्रचलित थी। इसमें गुरू के सम्मुख शिष्य आमने-सामने बैठकर गुरू-मुख से उच्चारित विद्या को उसी स्प में गृहण करता था। भारतीय संगीत के विकास में गुरूकुल पद्धित का महत्वपूर्ण स्थान रहा है जिसे गुरू-शिष्य परंपरा के नाम से भी जानते हैं। आगे यही परंपरा-घराना-संपुदाय के स्प में सामने आई तथा मुख्य स्प से घरानों के अन्तर्गत संगीत को एक प्रकार की सुरक्षा भी मिली तथा मध्यकाल का संगीत इसी पद्धित के द्वारा आधुनिक काल तक सुरक्षित प्राप्त हुआ। बाद में बीसवीं

शताब्दी के प्रारंभ में संगीत की संस्थागत शिक्षण का बीजारोपण हुआ तथा घराना पद्धति के समानान्तर संस्थागत शिक्षण ने संगीत के विकास में योगदान देना प्रारंभ कर दिया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो संस्थागत जिक्षण का तेजी से
विकास हुआ। ग्वालियर श्वं लाहौर में स्थापित संगीत महाविद्यालयों,
लखनऊ में स्थापित भातखेंड हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय पूर्व नाम
मैरिस म्युजिक कॅालेज , इलाहाबाद में स्थापित प्रयाग संगीत समिति
इत्यादि प्रमुख संस्थायें हैं, जहां संगीत की जिक्षा—दीक्षा का प्रारंभ
हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, संभवतः उत्तर भारत के किसी
भी विश्वविद्यालय में सर्वपृथम, भी संगीत की जिक्षा—दीक्षा का प्रारंभ
हुआ। देश में कई, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा
संस्थानों के माध्यम से संगीत की संस्थागत जिक्षण प्रणाली के विकास
में योगदान मिलता रहा। बाद में कई विश्वविद्यालयों में संगीत एवं
पूदर्शन कला के संकाय भी स्थापित हुये। इतना ही नहीं देश में
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम से खेरागढ़ हम. पू. हमें
संगीत का अलग विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है।

संगीत का मूल प्रयोजन तो आनन्दानुभृति है किन्तु शिक्षा-दीक्षा के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु भी इस विषय की विधिवत् शिक्षण भी आवश्यक है। जिस हेतु गुरू-शिष्य परंपरागत शिक्षण तथा संस्थागत शिक्षण दोनों आवश्यक है। क्यों कि भारतीय संगीत, जिसे केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं अपितु ईश्वर प्राप्ति एवं साधना का स्त्रोत भी माना जाता है, एक विधिवत् प्रशिक्षण का विष्य है। वैसे भी संगीत के मानसिक व बौद्धिक विचारों का विकास तो होता ही है, साथ ही यह एक ऐसा माध्यम है, जिससे सारे देश को क्या, अखिल विश्व को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। क्यों कि संगीत ही ऐसा विषय है जो बाल्यकाल से ही शिक्षण गृहण करने वाले विद्यार्थियों के सांस्कृतिक विकास में योगदान करती है। यही स्थिति गुरूकुल तथा घराना पद्धित की शिक्षण व्यवस्था में भी विद्यमान रहती है, जहां बाल्यकाल से ही शिक्षार्थीं गुरू के संरक्षण में रहकर संगीत की शिक्षा गृहण करता है और वर्षों वर्षों साधना एवं प्रशिक्षण के बाद अर्जित सांगीतिक ज्ञान उसे श्रेष्ठ कलाकार बनाने में सहायक सिद्ध होती है।

भारतीय संगीत के शिक्षण-पृशिक्षण के संदर्भ में मुख्य रूप से गुरूशिष्य परंपरा एवं संस्थागत शिक्षण दो व्यवस्था सामने आते हैं।
आधुनिक परिवेश में जहां तक अध्यापकों की बात आती है, उसमें भी
अध्यापकों के दो वर्ग सामने दिखाई पड़ते हैं - एक घरानेदार परंपरा
से शिक्षा प्राप्त अध्यापक और दूसरे संस्थागत डिग्रीधारी अध्यापक।
संगीत शिक्षा की स्थिति चाहे विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय
स्तर पर देखें तो दोनों ही परिस्थितियों में हमें भिन्न-भिन्न माहौल
तथा भिन्न प्रभाव दिखाई देते हैं। एक तरफ तो गुरू शिष्य परंपरा
की कुछ अपनी विशिष्टतायें है जैसे - पाठ्यक्रम का बंधन नहीं रहता,
वहीं संस्थागत शिक्षण में समय तथा पाठ्यक्रम की सीमा रहती है।

अध्यापकों की धाराओं के संदर्भ में भी संगीत की शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था प्रभावित होती है। क्यों कि गुरू-शिष्य परंपरा के अनुयायी अध्यापक एवं डिग्रीधारी अध्यापक के शिक्षण का दृष्टिकोण भिन्न-

गुरू फिय परम्परा के अन्तर्गत गुरू विषय की गहनता में जाकर मूलभूत अवयवों की अच्छी तैयारी, अभ्यास पर विशेष जोर देते हैं। समय की सीमा नहीं रखी जाती है। अलंकार स्वर लगाव बंदिश तानों के प्रकार इत्यादि का विशेष अभ्यास किया-कराया जाता है, जब कि संस्थागत शिक्षण में प्रथमतः तो सत्रानुसार समय की सीमा बंधी रहती है तथा पाठ्यक्रम का एक निश्चित स्वस्थ अध्यापक एवं छात्र के सामने रहता है। जिसका अनुसरण परीक्षा व्यवस्था को देखते हुये करना आवश्यक हो जाता है। इन सारी व्यवस्थाओं के मध्य यह भी देखना आवश्यक होता है कि विद्यार्थी में प्रतिभा कितनी है। यह तो कटु सत्य है कि प्रतिभा तो जन्मज त होती है किन्तु यदि किसी विद्यार्थी में थोड़ी भी प्रतिभा है तो परिस्थित के अनुसार उसका विद्यार्थी में थोड़ी भी प्रतिभा है तो परिस्थित के अनुसार उसका विद्यार्थी में थोड़ी भी प्रतिभा है तो परिस्थित के अनुसार उसका विद्यार्थी में थोड़ी भी प्रतिभा है तो परिस्थित के अनुसार उसका विद्यार्थी के स्वा जा सकता है।

जहाँ घराना पद्धति या गुरू-शिष्य पद्धति में केवल गुरू तथा भिष्य रहते हैं तथा कलाकार बनाना मुख्य उददेश्य होता है वहीं संस्थागत भिक्षण पद्धति में मुख्य रूप से चार अंग होते हैं -

- ।. ভার
- 2. शिक्षक
- 3. शिक्षण व्यवस्था एवं
- 4. मुल्याकन।

संस्थागत शिक्षण में इन चारों अंगों में आवश्यकतानुसार
समन्वय करते हुये शिक्षण व्यवस्था चलती रहती है। तथा अपनी-अपनी
प्रतिभा के अनुस्प विद्यार्थी विद्या गृहण करते रहते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण
करते रहते हैं तथा डिग्री प्राप्त करते हैं। जहाँ मूल्यांकन या परीक्षण
का कार्य सबसे अंतिम में होता है, जबिक घरानेदार परंपरा में यह
सबसे पहले देखने की बात होती है कि छात्र में संगीत सीखने और
गृहण करने की कितनी क्षमता है, कितनी प्रतिभा है। क्यों कि संगीत
एक अलौ किक कला है तथा मात्र किताबी ज्ञान से इसे सीखना संभव
नहीं है। घरानेदार या गुरू-शिष्य परंपरा में तालीम या रियाज़
का भी बहुत अधिक महत्व रहता है जो गुरू-शिष्य के प्रति शुद्ध पवित्र
एवं माधुर्यपूर्ण संबंधों पर निर्भर करता है। गुरू का शिष्य के प्रति
हार्दिक सहानुभूति तथा शिष्य का गुरू के प्रति श्रद्धाभाव तथा सेवाभाव
दोनों को एक-दूसरे के साथ इस प्रकार से संबंध में बांध लेते है कि

वस्तुतः संगीत शिक्षण के दो मुख्य उददेश्य होते है - प्रथमतः कलाकार का निर्माण करना तथा दूसरा योग्य अध्यापक बनाना। इससे अलग भी एक प्रयोजन होता है वह है, संगीत का एक सुधी श्रोता बनाना, प्रांसक बनाना।

गुरू- भिष्य परंपरा के अन्तर्गत तो विभिष्ट पृतिभा संपन्न विद्यार्थी को ही विशेष लाभ मिल सकता है, जिसमें पृतिभा, लगन, परिश्रम की उत्कंठा, श्रद्धा-सेवाभाव, धेर्य इत्यादि चीजें हों और प्रे समर्पण भाव से योग्य गुरू के निर्देशन में संगीत की शिक्षा गृहण करे. अभ्यास करे। जबकि संस्थागत शिक्षण में संगीत की शिक्षा-दीक्षा गृहण करने के कई स्तर हैं, विद्यालय स्तर, महाविद्यालय स्तर, तथा अंत में विश्वविद्यालय स्तर पर जहां विद्यार्थी उम्र के 16 से 18 वर्ष के बाद ही पहुंच पाते हैं। वैसे संगीत के दोनों मुख्य उद्देश्य पर हम नजर डालें तो निष्चित स्प से दोनों के लिये ही आवश्यक है कि बाल्यावस्था से ही संगीत सीखने का क्रम पारंभ हो। पुख्यात संगीत मर्मज्ञ डॉ. शंकर लाल मिश्र के अनुसार - "मनुष्य के मान सिक विकास के साथ ही संगीत के ज्ञान का विकास भी होना चाहिये। वस्तुतः घरानेदार पद्धति में तो ऐसा देखा जाता है कि बाल्यकाल से ही बच्चों को संगीत की शिक्षा देना शुरू हो जाता है, पूरे घर के वातावरण में ही उसे संगीत सीखने का मौका मिलता है। अतः यह कहना सत्य है कि यदि छात्र में पृतिभा हो, सांगी तिक संस्कार हो, लगन हो तथा अच्छे अध्यापक भी मिल जायें ता कि उचित री ति से संगीत की शिक्षा-दीक्षा दी जाये तो मनोवां छित फल प्राप्त हो सकते हैं। अच्छी पद्धति वही है, जो अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकने में समर्थ होता है।

परन्तु इन दोनों ही विधियों में यह स्पष्ट तथ्य है कि
मनोवैज्ञा निक दृष्टिकोण का अपनाया जाना भी आवश्यक है। किस
विद्यार्थी में गृहण करने की कितनी क्षमता है तथा उस विद्यार्थी विशेष्ठ
की अपनी सांगी तिक विशिष्टताग्रें कितनी और किस स्तर की हैं,
यह समझना भी परमावश्यक है। ता कि उसी के अनुस्प यथो चित संगीत
की शिक्षा-दीक्षा दी जा सके। ऐसा न हो कि उसके ग्राह्यता से
कहीं अधिक या कम शिक्षण हो, जो उसकी पहुंच के परे हो और साधनाअभ्यास के समय का उचित लाभ न उठाया जा सके।

संगीत जैसे विषय के लिये कला-कलाकार, कला-अध्यापक तथा कला-श्रोता तीनों अंगों की समन्वित स्थिति मिलती है और होनी भी आवश्यक है। संगीत सीखने वाला प्रत्येक विद्यार्थी कलाकार बनना चाहता है। यह मनुष्य का स्वभाव है जबिक कलाकार बनने हेतु क्या कुछ करना पड़ता है, इसकी चर्चा हो चुकी है, सर्वविदित भी है, सभी जानते हैं। कभी-कभी इस विषय पर भी विवाद उठ जाता है कि कलाकार पैदा होते हैं, जन्मजात होते हैं, या कलाकार बनाये जाते हैं। यह सब निर्भर करता है प्रतिभा, वातावरण, शिक्षण, लगन, परिश्रम इत्यादि मूल तत्वों पर।

मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष में संगीत विषय हेतु कलाकार, अध्यापक तथा श्रोता तीनों की मान सिकतायें भी अलग-अलग होती है। विगत दस वर्षों में शोध कार्य के दौरान तथा विभिन्न कार्यक्रमों में श्रेष्ठ

कलाकारों से बातचीत के दौरान यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि कलाकार की मान सिकता में मंच पर पहुंचकर पृत्येक कार्यक्रम एक परीक्षा के रूप में होती है। पता नहीं कार्यक्रम कितना सफल होगा, श्रोतागणों की कितनी सराहना मिलेगी। वैसे एक कार्यक्रम की सफलता या विफलता के लिये कार्यक्रम के पर्व का संयोजन-परिवेश, सहयोगी कला कारों के साथ का समन्वय, मंच का सौंदर्य बोध इत्यादि कई तत्व हैं जो महत्वपर्ण भी हैं तथा कार्यक्रम को प्रभावित भी करते हैं। यह भी कहावत तर्कयुक्त है "राग रसोई पागड़ी, कभी-कभी बन जाये"। प्रायः सभी स्थापित कलाकारों का यह भी विचार उभर कर सामने आया है कि संगीत जैसे विषय में एक क्लाकार का होना तथा एक अध्यापक का होना - दो अलग-अलग पहलू हैं, दोनों की मान सिकता, दोनों की सोच-दिशा तथा कार्य करने की पद्धति भिन्न-भिन्न है। जो व्यक्ति योग्य एवं विद्वान अध्यापक होगा वह एक सफल कलाकार नहीं हो सकता और जो व्यक्ति एक सफल कलाकार होगा वह योग्य अध्यापक नहीं हो सकता। कुछ-दो-एक व्यक्ति इसके अपवाद स्वस्प भी हो सकते हैं। तथा पि यह सर्वमान्य रिथति है।

क्यों कि कला कार अपनी साधना को, कला वैशिष्ट्य को, जन-मन-रंजन हेतु श्रोताओं के समूह के लिये प्रस्तुत करते हैं, जिसे आनन्द की अनुभूति होती है तथा रसानन्द की प्राप्ति से वाह ... मिलती है। जबकि अध्यापक को विद्यार्थियों के एक समूह में उनकी प्रतिभा एवं ग्राह्यता के अनुस्प शिक्षा का अंश प्रदान करना पड़ता है, जो उनके मन- महित्रक में स्थापित हो। अध्यापक को इस क्रम में समूह या कक्षा में अलग-अलग प्रतिभा-ग़ाह्यता दर के विद्यार्थियों से निषटना पड़ता है, तथा अलग-अलग मानमिकता के अनुस्प प्रशिक्षण प्रदान करते हुये, उन्हें उस स्थिति से उमर लाना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि उनके मन-महित्रक में अपनी कलात्मक गुण, सोच, संगीत तत्व बिठाने का प्रयत्न किया जाता है और संभवतः यह कठिन कार्य है।

अपने पूर्व शोध कार्य के दौरान मनोवैज्ञानिक दुष्टिकोण से संगीत विक्षण की विभिन्न स्थितियों के अध्ययन के कुम में यह तथ्य उभर कर आया कि संस्थागत शिक्षण में वर्ग शिक्षण में ऐसी भी स्थिति आती है जब यदि अपेक्षाकृत अधिक प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों की मानसिकता के अनुरूप पृक्षिक्षण दिया जाये तो कम पृतिभा वाले विद्यार्थी की मानसिकता के अनुसार ग्राह्यता अच्छी नहीं हो पाती और यदि कम प्रतिभा वाले विद्यार्थी की मान सिकता के अनुस्प शिक्षण दिया जाये तो अच्छी प्रतिभा वाले विद्यार्थी उचित शिक्षण से वंचित रह जाते हैं। अतः इस संबंध में मेरा विचार यह था कि प्रतिभा एवं ग्राह्यता के आधार पर यदि प्तयेक कक्षा में दो वर्ग बना दिये जाये - 111 जिनमें प्रतिभा तथा गृह्यता 50 प्रतिभात से उपर हो तथा 🛭 🗷 जिनमें प्रतिभा-गृह्यता 50 प्रतिशत से कम हो। और तब इसके अनुसार संगीत शिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम, समय, सामग्री तथा शिक्षण स्तर का चयन कर विधिवत संगीत की शिक्षा-दीक्षा दी जाये। संगीत की शिक्षा ग्रहण करने के उपरान्त कलाकार तथा अध्यापक से परे एक वर्ग और भी होता है सुधी श्रोता की।

संगीत जैसे रसानन्द सदृश कला के लिये सुधी सरस श्रोता का होना भी परमावश्यक है। विशेषकर भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिये। वैसे तो कहा जाता है कि "संगीत ही एक मात्र विषय है, जिसका व्याकरण न जानने वाला व्यक्ति भी इससे आनन्दित होता है।" और यदि व्याकरण, मूल तत्व की जानकारी हो, तो और भी अच्छी बात है। क्यों कि संगीत के प्रदर्शन में कलाकार मंच से अपनी अन्तर्भावनाओं को राग, स्वर, लय इत्यादि के माध्यम से श्रोताओं तक संचरित करने का प्रयास करते हैं और श्रोताओं में सजगता है तो वह उसे गृहण करते हैं तथा आदान-प्रदान की यह पृक्षिया चलती रहती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जन-जीवन से जुड़ा, संस्कृति का अभिन्न अंग, भारतीय संगीत न केवल सामा जिक सरसता को बढ़ाते जन-हैं अपितु उस परमतत्व ब्रह्म का दर्शन भी कराते हैं। हमारे/जीवन से इनका जुड़ाव कला-कलाकार अध्यापक व श्रोता के स्प में काफी महत्वपूर्ण है, जो हमारे सामा जिक परिवेश तथा संस्कृतिक परंपरा में श्रीवृद्धि भी करते हैं और इन्हें सुदृढ़ भी बनाते हैं।

# -उपसंहार स्वं अन्य भूची

## उपसंहार

अखिल विश्व में सृष्टि के प्रादुर्भाव के समय से ही समस्त गतिविधि में व्याप्त संगीत की महत्ता स्वयं सिद्ध है। विश्व के प्रायः प्रत्येक देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान का अभिन्न अंग तथा सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विकास का साधी होने के कारण इसे संस्कृति एवं समाज के साथ आरंभ से ही आबद्ध माना जाता है। हमारे देश में तो संगीत का आरंभ न केवल सृष्टि के समय से माना जाता है अपितु संगीत का संबंध भी आरंभ से ही देवी-देवता से माना जाता है। हमारे धार्मिक उपख्यानों में उल्लिखित मान्यताओं के अनुसार हमारे विभिन्न देवी-देवता भिन्न-भिन्न स्वर ताल वाध के साथ निरूपित हुये हैं, अराध्य देव माने जाते हैं तथा ऋषि, मुनि गंधर्व, किन्नर इत्यादि के माध्यम से ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर संगीत के प्रचार-प्रसार हेतु अपनी अलौ किक शक्ति के प्रयोग के लिये सदैव पूज्य भी माने जाते रहे हैं।

हमारे देश का सांस्कृतिक एवं सामा जिक इतिहास इस बात का साक्षी है। जिसके अन्तर्गत चाहे वैदिक काल हो या पौरा णिक काल, रामायण काल हो या महाभारत काल या फिर ऐतिहासिक विकास का कोई भी दौर, भारतवर्ष में संगीत का विकास एवं प्रचार-प्रसार हमेशा ही अपने उन्नत अवस्था में रही है, साथ ही समाज के अभिन्न अंग के रूप में यह हमेशा स्वीकार्य भी रही है। ईसा काल के बाद प्राचीन काल के विभिन्न हिन्दू साम्राज्य, भरत काल तथा मध्यकाल में देश में मुग़लकाल के विभिन्न आयाम में भी संगीत की अपनी अविरल धारा सतत् प्रवाहमान रही है। आधुनिक काल का परिवेश तो अपेक्षाकृत और भी विकासोन्मुख युग का परिचायक है।

हमारे देश की सांस्कृतिक परंपरा में एक और सुदृढ़ बात रही है, वह है संगीत का धर्म से आबद्ध होना। धार्मिक यज्ञ, हवन, पूजन इत्यादि में स्वर-लय का समावेश अपने आप में एक तात्विक माहौल का निर्माण करता रहा है। हो भी क्यों नहीं, हमारे देश में संगीत की अराधना तो नाद-ब्रह्म के रूप में प्रारंभ से की जाती रही है। इसे ईश्वर का दूसरा रूप भी कहा जाता है। इसी लिए इसे ब्रह्म स्वरूप मानते हुये नाद-ब्रह्म कहा जाता है। क्यों कि "ओं अमें संगीत की उत्पत्ति के लिये भी एक सशक्त आधार के रूप में सर्वमान्य है।

यह तथ्य तो सर्वविदित है कि धर्म, संस्कृति और समाज से

जुड़ा होने के कारण संगीत का संबंध मानव से भी पारंभ से ही है।
यह समाज की परंपरा रही है कि प्रायः प्रत्येक सामा जिक कियाकलाप में संगीत का होना आवश्यक है। समाज की हर गतिविधि
चाहे वह सुखद हो या दुःखद, संगीत का जुड़ाव उसके लिये एक
अभिन्न अंग के रूप में हमेशा दृष्टिगोचर होता है। विदानों का
ऐसा कथन भी है कि किसी देश के सांस्कृतिक विकास का यदि
अवलोकन करना हो तो सबसे पहले वहां के संगीत का गहन अवलोकन
करना आवश्यक है। यही स्थिति विश्व के प्रायः सभी देशों के
सामा जिक-सांस्कृतिक इतिहास के साथ है। समाज के प्रायः प्रत्येक
वर्ग, चाहे वह शिक्षित हो या नहीं, इतना तक कि भाषाई संस्कृति
से दूर-दूर तक संबंध न रखने वाले समाज में भी अपने मनोभावों एवं
सुख-दुःख के भावों के पुकटी करण के समय या सामा जिक री तिरिवाजों के समय संगीत को हमेशा साथ रखा करते हैं।

वर्षों-वर्षों के सांस्कृतिक-सामा जिक इतिहास के गहन
अनुशीलन के तारतम्य में यह बात पृथ्मतः उभर कर आती है कि
संगीत मानव हृदय की अंतर्भावनाओं को सौंदर्य बोध एवं माधुर्यपूर्ण
ढंग से व्यक्त करने का सशक्त साधन है। चूंकि यह हृदय-मन से
संबंधित है अतः मन के साथ-साथ मस्तिष्क से भी इसका गहरा संबंध
है। चूंकि यह साधना का विषय है जहां हृदय एवं मन का केन्द्रित
होना तथा पूरे लगन के साथ सान्द्रित होना आवश्यक है। इसी
आधार पर पृस्तुत शोध पृबन्ध में संगीत के विभिन्न पहलुओं के

सामा जिक तथा सं हिक्तिक आयाम को मनोवैज्ञा निक परिपेक्ष में गहनता से अध्ययन किया गया है। क्यों कि संगीत के क्षेत्र में चाहे साधना हो या प्रदर्शन या शिक्षण, प्रत्येक अवस्था में एक निश्चित परिवेश के कारण मन-मस्तिष्क का केन्द्रित जुड़ाव आवश्यक हो जाता है। क्यों कि मनुष्य समाज में ही रहता है तथा प्रायः प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक कार्य में सामा जिक वातावरण का प्रभाव पड़ता ही खड़ता है। यह मानव मन-मस्तिष्क के परिपेक्ष में अपनी व्यक्तिगत स्थिति बोध की भी बात है कि मन-मस्तिष्क की कितनी भागीदारी संगीत के उस पहलु में उस व्यक्ति दारा ली जा रही है। इस अध्ययन के हेतु मन से जुड़े विषय "मनो विज्ञान" का आधार लिया गया है। क्यों कि मन से संबंधित होने के कारण मनो विज्ञान विषय का महत्व स्वतः बढ़ जाता है।

अतः प्रस्तुत कार्य संगीत के विविध अंगों के संदर्भ में सामा जिक एवं सांस्कृतिक अनुशीलन हेतु मनोवैज्ञा निक अध्ययन के प्रयास स्वरूप कार्य है। संगीत का समाज एवं संस्कृति से जुड़ाव होने के कारण यह मानव जीवन के साहचर्य के रूप में जाना जाता है, जिस हेतु संगीत की साधना, शिक्षण एवं प्रदर्शन, के साथ-साथ कुछ अन्य पहलु भी है, जो हमें मनो विज्ञान के साथ जोड़ती है। हमारे लोक जीवन में संगीत की जड़े काफी गहरी हैं, मजबूत हैं। स्वर-लय-ताल के विशेष प्रयोग से विभिन्न लोक जीवन शैली का बोध होने लगता है। जो सामा जिक सां स्कृतिक जीवन की आधुनिकता के लिये जिम्मेवार भी कही जा सकती है।

संगीत के विभिन्न पहलु को ही यदि देखा जाये कि पृथमतः साधना किस समय किया जाये, क्या किया जाये तथा किस स्प में किया जाये तो यह गुनीजनों एवं गुरूजनों के द्वारा समय-समय पर सही दिशा के स्प में सामने आती रहती है। क्यों कि शिक्षण के कुम में प्रायः यह देखा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य की अपनी ग़ाहयता क्षमता एवं बुद्धिमत्ता भिन्न होती है और यह योग्य गुरू के परख की बात होती है कि इन परिपेक्षों में साधना हेतु सही दिशा एवं सामग्री का आकलन करते हुये संगीत साधना का मार्ग प्रशस्त करते रहें। संगीत संबंधी विभिन्न अवयवों का सही स्प में अभ्यास व साधना से उपलब्धि प्राप्त करने में काफी कुछ सहजता रहती है। यही स्थित शिक्षण-पृशिक्षण-पृदर्शन सभी के लिये कही जाती है। संगीत को प्रारंभ से ही कला के स्प में मान्यता प्राप्त हुई है। प्राचीन काल से ही कला के दो स्प विद्यमान रहे हैं -

- ।कः ललित कला, एवं
- **। ख**। उपयोगी कला।

विदानों का ऐसा विचार है कि ललित कलाओं की भी उपयोगिता रहती है तथा उपयोगी कलायें भी लालित्य से पूर्ण रहती

है। अतस्य कलाओं की आपसी ता त्विक साम्यता भी अत्यन्त
महत्वपूर्ण होती है। कलाओं का उद्गम स्थल मन तथा हृदय होता
है। और मनः चेतना का विज्ञान होने के कारण मनो विज्ञान का भी
इस प्रकार के अध्ययन में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है।

वैसे देखा जाये तो संगीत की साधना, अभ्यास, पुदर्शन व पृशिक्षण में कई ऐसे तत्व हैं, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर होने के साथ-साथ संगीत के विभिन्न पहलु में या तो स्वतः प्रयुक्त होते रहते हैं या फिर यदि उनका आधार एवं सहयोग लिया जाये तो कला का स्तर एवं प्रावीण्यता का अनुपात बेहतर स्थिति में प्राप्त हो सकता है। क्यों कि आधुनिक परिवेश में संगीत के संदर्भ में मोक्ष मार्ग के सुगम साधन के अतिरिक्त संगीत के लिये अर्थ प्राप्ति मनोरंजन, श्रुंगारिकता इत्यादि प्रयोजन भी साथ जुड़ गये हैं। इतना ही नहीं आधुनिक काल के प्रारंभ ते ही भिक्षा-दीक्षा के मूल स्वस्प में भी काफी परिवर्तन हमें दिखाई पड़ते हैं। परंपरा, संपुदाय, घराना, गुरू-धिष्य प्रणाली से चलकर आज संगीत की धिक्षा-टीक्षा, जैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से भी दी जा रही है, जहां उनकी अपनी कछ विशेषतायें भी हैं और कुछ सीमायें भी। इस प्रकार की जैक्षणिक जिक्षण व्यवस्था ने संगीत के प्रचार-प्रसार में अदितीय एवं अभूतपूर्व योगदान तो दिया है किन्तु संभवतः संगीत के अपने वास्तविक उद्देश्य से इस ट्यवस्था में कुछ भटकाव भी नजर आता है।

क्यों कि साधना के इस विषय को शैक्षणिक शिक्षण ट्यवस्था में कई सीमाओं एवं बंधन के सापेक्ष गतिमान रहना पड़ता है। और यह अनुभव किया गया है कि संगीत की शिक्षा-दीक्षा के अन्तर्गत शिक्षा मनो विज्ञान के आधार पर बुद्ध जांच, मानसिक योग्यता, प्रतिभा ट्यक्तित्व इत्यादि की जांच परख का होना परमावश्यक है। क्यों कि कला और मनो विज्ञान दोनों का मस्तिष्क एवं आत्मा से सीधा संबंध होने के कारण मनुष्य के मस्तिष्किय ज्ञान स्मृति-विस्मृति के आधार पर समृद्धाली कहा जाता है। मन मस्तिष्क से सबसे पृथ्मतः जो अवयव जुड़ा है वह है कल्पना। संगीत में कल्पनाशीलता कला एवं कलाकार की परिपक्तता एवं मानसिक योग्यता का परिचायक माना जाता है। कल्पना शक्ति अच्छी हो तो कला अपने उत्कृष्टतम स्वस्थ में ट्यक्त होने लगती है और परंपरागत शैली अपनी उपस्थिति का विभिन्न आयामों द्वारा बोध भी कराने लगती है।

इस व्यवस्था में साधना के क्रम में गुरू और शिष्य का संबंध अपने आप में अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। शिष्य की मानसिक ग्राह्यता का आकलन करके गुरू विषय के पृति अपनी समझदारी और कल्पनाशीलता शिष्य के मन-मस्तिष्क में स्थापित कराने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास में कल्पनाशीलता अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। गुरू-शिष्य परंपरा में संगीत शिक्षण के क्रम में स्वर साधना, अलंकार अभ्यास, राग गायन शैली, राग विस्तार, तानों के विविध

पुकार का अभ्यास आदि कई अवयवों में गहनता से ध्यान दिया जाता है। प्रातः से लेकर देर रात तक संगीत के विभिन्न अवयवों के रियाज़ में इस परंपरा में समय व्यतीत होता है। ऐसा भी होता है कि गुरू सामने हों या न हों, शिष्य के रेयाज में, प्रगति में उनका ध्यान बराबर लगा रहता है। संगीत में कला प्रावीण्य की दृष्टि से यही परंपरा सर्वमान्य मानी जाती है, तथापि शिक्षणिक शिक्षण व्यवस्था रूपी क़ां तिकारी परिवर्तन ने समाज में संगीत की रिथति एवं व्यवस्था को सशक्त किया है।

समाज में आज संगीत की स्थिति में, विगत लगभग पांच दशकों से या यूं कहें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तरोत्तर सुधार दृष्टिगोचर हुआ है। समाज के प्रत्येक वर्ग में संगीत साधना, संगीत शिक्षा-दीक्षा को लोगों ने अपनाया है। इतना ही नहीं संगीत के प्रति आम नज़रिया में भी काफी कुछ परिवर्तन हुआ है। अपनी प्रतिभा स्वं अपने संसाधनों के अनुसार संगीत की शिक्षा गृहण करने का सिलसिला भी जोरों से आरंभ हुआ। स्कूल, कॉलेज, विश्व-विद्यालयों स्वं संगीत शिक्षण के स्वतंत्र संस्थानों के माध्यम से संगीत की शिक्षा-दीक्षा के रूप में प्रचार-प्रसार की अविरल धारा प्रवाहित हुई, उसने संगीत की सामाजिक स्थिति को बेहतर ही बनाया है। हमारी लोक संस्कृति स्वं लोक जीवन के अंग के रूप में तो वर्षों से इसकी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण है, जहां हम पाते हैं कि समाज की परिवार की प्रायः प्रत्येक गतिविधि के साथ संगीत का जुड़ाव हमेशा से ही दृष्टिगोचर हुआ है। सामा जिंक संस्कार गत प्रायः प्रत्येक किया में संगीत की उपस्थिति किसी -न किसी रूप में हमेशा से क्रिया - व्यवहार को कलात्मकता प्रदान करती रही है।

जब कि विधिवत शिक्षण पृशिक्षण के लिये मनोवैज्ञा निक सिद्धांत की उपादेयता निः संदेह स्तरो न्नयन के हेतु सार्थकता की ओर संकेत करती है। मनोवैज्ञा निक सिद्धांतों के जुड़ाव से संगीत में रसोत्प त्ति के भी स्तर में उन्नयन स्वतः दिखलाई देती है।

भारतीय कला एवं संगीत में भी दो मुख्यधारा दृष्टिगोचर है - एक कलाकार के स्प में तथा दूसरा एक शिक्षक के स्प में। कला प्रयोजन एवं साधना-शिक्षण व्यवस्था, दोनों ही में अलग-अलग ढंग से कियाशील रहती है, तथापि समाज एवं संस्कृति के प्रति दोनों के उत्तरदायित्व अपने आप में अत्यन्त महत्वपूर्ण है, दोनों धारा अपने-अपने ढंग से संगीत के सामाजिक एवं संस्कृतिक उत्तरदायित्वों के वहन में क्रियाशील रहते हैं। किसी एक व्यक्ति में कलाकार एवं अध्यापक दोनों गुणों का समावेश मुशक्तिल सा होता है, तथापि कुछेक उदाहरण हैं, जहां यह मणिकांचन संयोग देखने को मिलता है। तात्पर्य यह है कि कलाकार हों या अध्यापक शिष्य हो या श्रोता, पृत्येक स्थिति में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की आवश्यकता स्वयं सिद्धा सा प्रतीत होता है।

प्रतृत गोध प्रबन्ध के माध्यम से यह विश्वलेषण करने का
अक्रिंबन प्रयास किया गया है कि वैदिक काल से लेकर आधुनिक
काल तक संगीत की सामा जिक रवं सांस्कृतिक महत्व के अनुसार
विभिन्न काल में संगीत की प्रगतिशाली अभिव्यक्ति के अध्ययन को
सामने रखेते हुये संगीत के प्रदर्शन पक्ष के सामा जिक महत्व का आकलन
देखा जाये। आधुनिक काल में संगीत के प्रदर्शन पक्ष हेतु कलाकार
के दायित्व रवं शिक्षा-दीक्षा के विभिन्न अध्यापक कार्य के हेतु
मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रयोग से संगीत के विविध पहलू को और
भी सशक्त आधार मिल सकेगा और संगीत के बेहतर स्तर की प्राप्ति
में इनकी उपस्थिति रवं उपादेयता से नये आयाम की संभावना बढ़ने
लगती है। जिससे भारतीय धर्म, संस्कृति, सभ्यता रवं समाज का
अभिन्न अंग हमारा संगीत उत्तरोत्तर विकास मार्ग पर गतिशील
होता रहे।

# संदर्भ गृन्य सूची

# <u>सं</u>म्कृत

अदैत तत्व शुद्धि - एन. एस. ए. अनन्तकृष्ण शास्त्री, भारतीय विजयम् ऐस, मद्रास, 1958.

बृहद्देशी - मतंग मुनि प्रणीत, संगीत कार्यालय, हाथरस, 1976. संगीत रत्नाकर - पं. शारंगदेव, सं. पं. एस. सुब्रह्मण्य शास्त्री, अड्यार पुस्तकालय, मद्रास, 1951.

संगीत दर्पण, पं. - दामोदर, संगीत कार्यालय, हाथरस. सामवेद - सं. श्री राम शर्मा, संस्कृत संस्थान, बरेली.

### हिन्दी

अथातो सौंदर्य जिज्ञासा - डॉ. रमेश कूंतल मेघ, दि मैक मिलन कें., नई दिल्ली, 1977. अभिनव गीतांजलि - प्रो. रामाश्रय झा "रामरंग", संगीत सदन पुकाशन, इलाहाबाद, 1968.

कला तमीक्षा - डॉ. गिरजि किशोर "अशोक", देवग्रिष्म्काशन. कला विवेचन - डॉ. कुमार विमल, भारती भवन, पटना, 1968. कला - डॉ. हंस कुमार तिवारी, मानसरोवर प्रकाशन, गया. कालिदास साहित्य एवं संगीत कला - डॉ. सुष्मा कुलश्रेष्ठ, इस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली, 1988.

का लिदास साहित्य खं वादन कला - डॉ. सुष्पमा कुलभ्रेष्ठ, इस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली, 1986.

ध्वनि और संगीत - मो. ललित किशोर सिंह, भारतीय ज्ञान मीठ प्राथन. नई दिल्ली.

निबन्ध संगीत - सं. लक्ष्मी नारायण गर्ग, संगीत कार्यालय हाथ्रस. भारतीय संगीत वाद्य - डॉ. लालमणि मिश्र, भारतीय ज्ञान पीठ पुकाशन, नई दिल्ली, 1973.

भरत का संगीत सिद्धान्त - आचार्य बृहस्यति, सूचना विभाग, उ० ५०,

भरत भाष्यम् - भाग -।, टीकाकार चैतन्य देताई.

- भारतीय संगीत का इतिहास प्रो. उमेश ज़ोशी, मानसरोवर प्रकाशन, फिरोज़ाबाद.
- भारतीय संगीत का इतिहास डॉ. श्री. परांजपे, चौखंभा पुकाशन, वाराणसी, सं. 2026.
- भारतीय संगीत और मनो विज्ञान डॉ. वसुधा कुलकणीं, जोध्युर. भारतीय संगीत का इतिहास - ठाकुर जयदेव सिंह, सं. रि. एकैडमी, कलकत्ता.
- भारतीय कला के पद चिह्न डॉ. जगदीश गुप्त, प्रयाग. भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका - डॉ. नगेन्द्र, नेशनल प ब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, सं. 2031.
- भारतीय संगीत शास्त्र श्री तु. रा. देवांगन, म. प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोषाल, 1997.

भारतीय संगीत एवं मनोवैज्ञा निक विक्रलेका - स्वयं शोध प्रबन्ध, 1990 मनो विज्ञान की रूपरेखा - प्रो मित्यानन्द पटेल रस मीमांसा - आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वाराणसी संगीत चिंतामणि - आचार्य बृहस्पति, संगीत कार्यालय, हाथरस, 1976 संगीत शास्त्र - के. वासुदेव शास्त्री, सूचना विभाग, उ. प्र. 1958 सौंदर्य शास्त्र के तत्व - डॉ. कुमार विमल, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 1981

- संगीत के घरानों की चर्चा डॉ. सुशील कुमार चौबे, उ. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, लखनऊ, 1977.
- तामान्य मनो विज्ञान की रूपरेखा डॉ. रामनाथ ग्रामां. ताक्षी है तौंदर्य प्राधिनक - प्रो. र. कुं. मेघ, नेशनल प ब्लिशिंग हाउत, नई दिल्ली, 1980.
- संगीत बोध डॉ. श. श्री. पराजिये, म. पृ. हिन्दी गुंथ अकादमी, भोषाल, 1980.
- संगीत विशारद श्री बसंत, संगीत कार्यालय, हायरस. शिक्षा मनो विज्ञान - डॉ. एस. एस. माथुर, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 1981.
- शिव तूत्र विमर्शिनी क्षेमराज, शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत, भाग-एक, डॉ. मो विन्द.
- शिक्षा मनो विज्ञान के. डब्ल्यू, दिरोनाल्ड प्रे., न्यूयार्क. संगीत भाष्य - श्रीषद बन्दोषाध्याय, बी. आर. पब्लिशिंग कॅारघोरेशन, दिल्ली, 1985.
- हमारा आधुनिक संगीत डॉ. सुशील कुमार चौबे, उ. प्र. संगीत ग्रंथ अकादमी, लखनऊ.

# पत्र पत्रिकायें व लेख

संगीत - संगीत कार्यालय, हाथरस.
संगीत कला विहार - अ. भा. गंधर्व महा विद्यालय मंडल, मिरज.
छायानट - उ. पृ. संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ.
Journal of the Indian Musicological Society, Baroda.

#### English

- A Critique of Hindustani Music and Music Education \_\_ Dr. S.S. Awasthi, Dhanpat Rai & Sons, Jullundhar.
- A Historical Study of Indian Music Swami Prajana Nand Munshi Ram Manohar Lal publisher Pvt. Ltd., New Delhi, 1980.
- About learning and Memory V.K. Kothurkar, Wiley Eastern Ltd., N. Delhi, 1985.
- Behaviour An Introduction to Comperative Psychology, Watson J.B.
- Educational Psychology Charles E. Skinner.

  Essays in Musicology Ed., Prof. R.C. Mehta, Indian

- Fundamentals of Psychology Frank A. Geldard, John Wiley and Sons, New York, 1962.
- Fundamentals of Objective Psychology J.E. Dashiell. General Psychology - J.P. Guilford, Oxford, 1959.
- Human Memory W. Issank, Per Gamon Press, Oxford, 1973.
- Hindustani Music in the 20th Century, Wim Van Der Meer, Allied Publishers Pvt. Ltd., N. Delhi, 1980.
- Human Action and its Psychological Investigation Alan Cauld and John Sholler, London, 1977.
- Introduction to the Psychology of Music G. Revesz, Longmans, Green & Co., London, 1946.
- Introduction to Psychology Ernest R. Hilgard,
  Richard C. Atkinson, Oxford, 1979.
- Indian Paintings under the Mughals Percy Brown, Cosmo Publications, New Delhi, 1981.
- Indian Musical Traditions V.H. Deshpande, Popular Prakashan, Bombay, 1973.

- Learning & Memory C.F. Flaherty, L.W. Hamilton and others, R.M. College Publication, 1977.
- Music and Tradition Ed. D.R. Widdess and R.F., Wolpert, Cambridge. 1981.
- Outlines of Psychology James Sully.
- Psychology of Music Carl E. Seashore, McGraw Hill Book Co., New York.
- Psychology for Musicians Percy C. Buck, Oxford, University, London, 1965.
- Principles of Psychology W.M. Jamh, McMillan, Vol.I. Psychological Psychology Wm Mcdougell.
- Psychology, The Fundamentals of Human Adjustment,
  Munn N.L.
- Psychology, The Science of Behaviour, Issacon and Max Hutt, 1971.
- Personality, A Psychological Introduction, Prof. H.W. Allaport, Henri Holt, 1937.
- Psychological Testings Annastani Annce Macmillan Co., New York, 1959.

- Rag Mala Paintings Klam Ebeling, Bagilins Press, New Delhi.
- Ragas and Raginis A.N. Sanyal, Orient Longman, New Delhi, 1959.
- The Psychology of Memory Allan D. Baddele, N. York.
- The Social Psychology of Music, Frans Worth.
- The Music of India; A Scientific Study, B.C. Dev. M.M. P. Pvt. Ltd., New Delhi. 1981.
- The Psychology of learning B.R. Bugelski, 1962.
- The Processing of Memories, Forgetting and Retention N.E. Spear, N. York, 1978.
- The Music of India H.A. Popley, Y.M.C.A., Calcutta, 1950.
- The Music of Hindostan, A.H. Fox Strangways, N. Delhi, 1975.
- The Physics of Music A Wood, London, 1962.
- Universal History of Music, S.M. Tagore, The Chow Khambha Series, Varanashi, 1963.